| XX   | )*O*O*()*() | ()*()*()*()*()* | ()0()0()0()0()0 | ()*()*()*()*( |
|------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
|      | वीर         | सेवा            | म निद           | ₹             |
|      |             | दिल्ल           | ी -             |               |
|      |             | *               |                 |               |
| - En | म संख्या    | 98              | -24             |               |
| का   |             | 124             | व्ह ह           | . 41          |
| ख    | ाड          |                 |                 | <del></del>   |

# श्रीआत्मानन्द−जैनग्रन्यरत्नमाळाया एकाशीतितमं रत्नम् (८१)

पूज्यश्रीसङ्खदासगणिवाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्।

~~これはないない。

तस्याऽयं हितीयोंऽशः।

(परिशिष्टषट्कान्वितः।)

सम्पादकी संशोधकी च-

ष्ट्रहत्तपागच्छान्तर्गतसंविम्नशाखीय—आद्याचार्य—न्यायाम्मोनिधि— संविमचूडामणि-सिद्धान्तोदधिपारगामि-श्रीमद्विजयानन्दसूरीश-शिष्यरत्नप्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्यविजयौ।

प्रकाशियत्री----

भावनगरस्या श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

मूल्यं सार्वेरूप्यकत्रयम्।





## श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरब्रमालाया एकाशीतितमं रब्रम् (८१)

पूज्यश्रीसङ्गदासगणिवाचकविनिर्मितं

# वसुदेवहिण्डिप्रथमखण्डम्।



तस्याऽयं हितीयोंऽशः।

(परिशिष्टषट्कान्वितः।)

#### सम्पादको संशोधको च-

बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविमशाखीय—आद्याचार्य—न्यायाम्भोनिधि— संविमचूडामणि-सिद्धान्तोदधिपारगामि-श्रीमद्विजयानन्दसूरीश-शिष्यरत्नप्रवर्त्तकश्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुङ्गवानां शिष्यप्रशिष्यो चतुरविजय-पुण्यविजयौ।

प्रकाशियत्री---

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

वीरसंवत् २४५७ ) आत्मसंवत् ३६ )

मृत्यम्-सार्वसप्यकत्रयम् । विकमसंवत् १९८७ ईस्तीसन् १९६१

# निवेदन.

आजथी वे वर्ष पहेलां अमे विद्वानोनी सेवामां वसुदेवहिंडी प्रथमखंडनो प्रथम विभाग तैयार करी हाजर कर्यों हतो. आजे तेनों ज बीजो विभाग अमे रजु करीए छीए. आ विभाग अमे आजथी एक वर्ष पहेलां पण विद्वानों समक्ष घरी शकीए तेम हतुं. तेम छतां आ विभागने परिशिष्टो प्रस्तावना शब्दकोप आदिथी अलंकत करी विद्वानोनी सेवामां अपवानो अमारो संकल्प होवाथी अमे आ विभागने रोकी राख्यो हतो. परंतु प्रस्तावना आदि वधुं य आ विभागमां एकी साथे आपवाथी आ विभाग घणो मोटो धई जाय तेम होवाथी अने प्रस्तावना आदि तैयार करवामाटे अमे घारेल हतो ते करतां य हजु वधारे वस्ततनी आवश्यकता होवाथी त्यांसुधी आ विभागने पड्यो राखवो ए अमने उचित न लागवाथी छेवटे छ परिशिष्टो साथेनो आ बीजो विभाग एटले उपलब्ध वसुदेविहेंडीनो प्राप्त थतो अपूर्ण प्रथमसंखंड पर्यतनो अंश अमे विद्वानोना करकमलमां अपण करीए छीए। अने साथे साथे अमे इच्छीए छीए के प्रत्येक विद्वान अमने एवो आशीर्वाद आपे जेथी अमे प्रस्तावना आदि तैयार करी आ ग्रंथना हतीय विभागने पण सत्वर प्रकाशमां मूकी शकीए.

#### परिशिष्टो

आ विभागने छेडे अमे छ परिशिष्टो आप्यां छे. ते आ प्रमाणे छे—परिशिष्ट पहेलामां धिम्मिल अने वसुदेवनी पत्नीओनो परिचय छे. वीजा परिशिष्टमां वसुदेविहेंडीप्रथमखंडमां आवतां पद्योनो अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. त्रीजा परिशिष्टमां विशेष नामोनो अनुक्रम आप्यो छे. चोथा परिशिष्टमां विशेषनामोनो विभागवार अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. पांचमा परिशिष्टमां प्रथमखंडमां आवतां कथानको चिरतो अने उदाहरणोनो अनुक्रम आपवामां आव्यो छे. छठा परिशिष्टमां वसुदेविहेंडी प्रथमखंडमां आवतां चार्चिक आदि विशिष्ट स्थळोनी नोंघ आपवामां आवी छे.

आ बधां य परिशिष्टोने लगतो विशेष परिचय, प्रस्तावना, विषयानुक्रम, कोष आदि बधुं य अमे त्रीजा विभागमां आपीशुं.

प्रस्तुत विभागना संशोधनमां अमे गुर-शिष्योए घणी ज सावधानी राखी छे. तेम छतां अमे स्खळनाओ करी ज हशे तेमाटे अमे क्षमा प्रार्थनापूर्वक सौने विनवीए छीए के जे महाशयो अमने अमारी ते ते स्खळनाओ सूचवशे तेने अमे त्रीजा विभागमां सादर योग्य स्थान आपवा जरा य संकोच निह राखीए.

निवेदक---

प्रवर्तक श्रीकान्तिविजयजीना शिष्य-प्रशिष्यो मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय,

# निवेदनम्।

इतो वर्षद्वयाद्वांग् वयं वसुदेवहिंडीप्रथमखण्डस्य प्रथममंशं सज्जीकृत्य प्रसिद्धमकार्ष । अद्य तस्यैव द्वितीयमंशं प्रकटीकुर्मः । विभागमेनं वयं संवत्सरसमयादिष प्राग् विदुषां समक्षं धर्तुं शक्तिमन्तोऽभूम, किन्तु परिशिष्ट-प्रस्तावना-विषयानुक्रम-शब्दकोशादिभिरलङ्कृत्य एनं विभागं विवुधजनकरकमलेषु अपणसङ्कल्पोऽस्माकमासीदिति अस्माभिरस्य प्रकाशनमद्य यावद् कद्धमभूत् । किश्व प्रस्तावनादीनामस्मिन्नंशे एकत्रीकरणेऽस्यांशस्य प्रमाणमतितरां वर्धते तथा एतद्धन्थप्रस्तावनादीनां सज्जीकरणेऽस्मिन्नधोरितकालक्षेपाद्यधिकतरः कालक्षेपः सम्भवीति तावत्समयाविध अस्य विभागस्य मुद्रणकार्यालयान्तः वन्धनं नास्माकमुचितं प्रतिभाति इति परिशिष्टपद्कैरलङ्कृतमेनं द्वितीयमंशं अष्टमलम्भकादारभ्य उपलभ्यमानापूर्णप्रथमन्त्रण्डपर्यन्तं वयं विद्वद्वगसेवायामुपदीकुर्महे । सहैवाशास्महे च यत् सर्वेऽिष विद्वांसोऽस्मभ्यं तथाऽऽशिषं दद्तु यथा वयमस्य प्रस्तावनादिविभूषितं तृतीयमंशं सत्वरं प्रकाशियतुं शक्त्यम ।

#### परिशिष्टानि

विभागस्यास्य प्रान्ते पद परिशिष्टानि सुद्रितानि वर्तन्ते । तानि चेमानि—आद्ये परिशिष्टे धिम्मिलस्य वसुदेवस्य च पत्नीनां परिचयः, द्वितीयस्मिन् वसुदेवद्विण्डिप्रथमखण्डान्तर्गतानां पद्यानामनुक्रमणिका, तृतीयस्मिन् परिशिष्टे एतद्भन्थान्तर्गतानां विशेषनाम्नामकारादिक्रमेणानु-क्रमः, तुर्ये एतद्न्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमणिका, पश्चमे कथा-चरितोदाहर-णादीनामनुक्रमः, षष्टे च परिशिष्टे चार्चिकादीनां विशिष्टस्थलानामनुक्रम इति ।

परिशिष्टानामेपां सविशेषः परिचयः प्रस्तावना विषयानुक्रमः शब्दकोष इत्यादिकं सर्वमिष वयं तृतीयम्मिन् विभागे दास्यामः।

प्रस्तुतेऽस्मिन् विभागे संशोधनसमये आवाभ्यां गुरु-शिष्याभ्यामतीव सावधानीभूय संशो-धितेऽप्यवश्यं स्वलनाः काश्चन सञ्जाता भविष्यन्ति तदर्थं वयं क्षमाप्रार्थनापुरस्सरं प्रत्येकम-खिलानिप विदुषो विज्ञपयामः यद्—ये महाशयाः अस्माकं तास्ताः सञ्जाताः स्वलनाः सूचिय-प्यन्ति ता वयं तृतीयस्मिन् विभागे सादरमुहिखिष्याम इति

निवेदकौ---

प्रवर्त्तकश्रीकान्तिविजयशिष्य-प्रशिष्यौ मुनी चतुरविजय-पुण्यविजयौ.

# विषयानुऋमः।

| विषय:                               | पत्रम्      |
|-------------------------------------|-------------|
| ८ अट्टमो पउमारुंभो                  | २०१         |
| ९. नवमो आससेणालंभो                  | २०६         |
| १० दसमो पुंडारूंभो                  | २०८         |
| ११ एकारसमो रत्तवतीलंभो              | <b>२१७</b>  |
| १२ बारसमो सोमसिरीलंभो               | २२०         |
| १३ तेरसमो वेगवतीरूंभो               | २२४         |
| १४ चोद्दसमो मयणवेगालंभो             | २२९         |
| १५ पन्नरसमो वेगवतीरूंभो             | २४७         |
| १६ सोल्समो बालचंदालंभो              | २५१         |
| १७ सत्तरसमो बंधुमतीलंभो             | <b>२</b> ६५ |
| १८ अहारसमो पियंगुसुंदरीलंभो         | २८१         |
| <i>88</i>                           | *****       |
| ₹∘                                  | *****       |
| २१ एगवीसइमो केउमतीलंभो              | ३०८         |
| २२ बाबीसइमो पभावतीलंभो              | ३५०         |
| २३ तेवीसइमो भइमित्त-सच्चरिक्खयालंभो | ३५ <b>२</b> |
| २४ चउवीसइमो पउमावतीलंभो             | ३५५         |
| २५ पंचवीसइमो पउमिरिहंभो             | ३५०.        |
| २६ छबीसइमो रुलियसिरिलंभो            | ३६०         |
| २७ सत्तावीसइमो रोहिणिलंभो           | ३६४         |
| २८ अट्टावीसइमो देवकीलंमो (१)        | ३६७         |
| परिश्विष्टानि                       |             |
| परिशिष्टं प्रथमस्                   | २           |
| परिशिष्टं द्वितीयम्                 | Ly.         |
| परिश्चिष्टं तृतीयम्                 | v           |
| परिशिष्टं चतुर्थम्                  | ३८          |
| परिशिष्टं पञ्चमम्                   | ५३          |
| परिशिष्टं षष्ठम्                    | 48          |



#### अहमो पडमालंभो

कयाई च गणियारी वणहत्थी आणीओ। सो दिहो य मया उण्णयमुहो, पमाणजुर्तमुह्तवहत्थो, धणुपहसंठियविसिद्वपहो, कच्छभसरिच्छधवलनहमंडियचाहचल्णो, वराहसरिसंजघणदेसो, अदुगुंछियछगलसच्छमसुण्णयकुच्छिभागो, ईसिंसमुण्णयगमुह्वण्णदंतमुसलो, सरसदालिमपसूणनिकरच्छविहराधरो, अकुडिल्संगयपसत्थवालो। तं च दृहूण 5
मया चितियं—एस गतो भदो सुह्विणेओ। 'गेण्हामि णं ?' अंसुमंतो पुच्छिओ।
तेण हं निवारितो 'अलमेएणं' ति। अवइण्णो कविलेण राइणा वारिजमाणो वि, उवगतो
गयसमीवं। आफालिओ य पच्छओ परियत्तो। अहं पि सिग्धयाए इयरं पासं संकंतो।
सो चक्कमिव भमति। अहं अभीओ वंचेमि से। ततो मया पुरओ वत्थं खित्तं, तत्थ
निवडिओ। दंतेसु चरणे णिमेऊण आह्रतो मि गयं। विन्हिओ जणो सह नरवित्णा 10
अंतेडरेण 'अच्छेरं' ति। ततो मि णं छंदेण वाहेउमारद्धो।

वीसत्थो य दीसमाणो जणेण उप्पइओ नह्यलं, तुरियं तुरियं नेइ मं। अंसुमंती य कुमारो पच्छओ लग्गो। तेणाऽहं दूरमिक्खितो। 'को वि मं गयरूवी अवहरइ'ति चिंतेऊण आह्तो संखदेसे जातो नीलकंठो, ममं छड्डे जण नहो। अहमवि अडवीय तलागमञ्चे प-हितो, उत्तिण्णो । ण याणामि 'कयरो देसो ?' त्ति मृढदिसो भमंतो सालगृहं नाम सन्निदे-15 समुवगतो । तस्स य बहिया उज्जाणं, तत्थ 'वीसर्मामी' ति अइगतो। तत्थ य अभगगसे-णस्स राइणो कुमारा आउहपरिचयं कुणंति। ते पुच्छिया—किं तुम्हे उवएसेण गुरुणो सत्थ-मोक्खं करेह ? अहवा समतिए ? ति । ते भणंति—अत्थि मो उवज्झाओ पुण्णासो नाम. जइ तुब्भे जाणह आउहगयं, परसामी ति जाव तुब्भं सिक्खागुणं ति । मया सरमोक्खेहिं जत्थ जत्थ ते भणंति तत्थ तत्थ खित्ता सरा दृढदिहेणँ। अनुकलक्खयाए विम्हिया भणंति-20 तुब्भे में होह उबज्झाय ति । मया भणियं-णाऽहं पुण्णासस्त आसाछेयं करिस्सं ति । ते दृढं लगा-कुणह पसायं, सीसा मो तुन्मं। मया भणिया-जइ एवं. तस्स उवन्मा-यस्स अणुवरोहेण सिक्खावेमि भे, जाव अच्छामि ति । ते तुद्वा-एवं हवड । दिण्णो णेहिं आवासो । पुण्णासस्स अविदितं ममं उवासेंति ते, ममं न सुयंति खणमवि, भोयण-Sच्छादणेहिं य चिंतंति । आगमियं च पुण्णासेण । सो आगतो वातिगजणपरिवुडो । सो 25 मं पुच्छति—आउहविज्ञं जाणह ? । मया छवियं—जाणामि अत्थं अवत्थं वियत्थं, अत्थं पायविचारिणो गयगयस्स य, अवत्थं आसगयस्स यं, वियत्थं खग्ग-कणक-तोमर-भिंडि-माल-सूल-चक्रमाइयं ति. तिविहं मोक्खं पि जाणामि-दढं विदढं उत्तरं ति । सो अक्रेक-

१ °तो सु॰ शां०॥ २ °सजाणुदे॰ ली ३॥ ३ अहंगुच्छिय॰ शां० विना॥ ४ °च्छेरयं ति शां०॥ ५ तत्थ य शां०॥ ६ °मामि ति शां०॥ ७ °ण। आउह्अक्खयापु शां०॥ ८ ण ली ३ उ २ मे०॥ ९ °य कीलापुष्वं च विय॰ शां०॥

वपसाइणेहिं विन्हिओ । ततो केणइ विजसा तं च तेसिं समवायं सोऊण अभग्गसेणो बवागतो राया । तेण ममं दहूण निवारियं वालवीयणं । कयप्पणामो य कहाय निसण्णो । पुच्छइ य पुण्णासो—केण पणीओ धणुवेदो ? । मया भणियं—जहा—

#### भणुवेयस्म उप्पत्ती

इहं भरहे मिहुणधम्मावसाणे कुलगरपणीयहकार-मकार-धिकारढंढनीइओ मणुया ध्रइ-कमंति, तदा देवेहिं समिहुणेहिं उसमिसरी णाभिसुओ पढमरायाऽभिसित्तो। तया पग-तिभइया मणूसा पगतिविणीया य आसी पगतिपयणुकोह-माण-माया-लोभा, तदा न किंचि वि सत्थपयोयणं। जया पुण सामिणो पढमंपुत्तो समत्तभरहाहिवो चोइसरयण-णव-निहिपतिसामी जातो, ततो तस्स माणवो नाम निही, तेणं वृहरयणाओ पहरणा-ऽऽवरण-10 विहाणाणि य उवदिष्ठाणि। कालंतरेण य दारुणहियएहि य राया-ऽमचेहिं य समतिविक-प्पियाणि उवदिष्ठाणि पहरणविहाणाणि। निबंधा य कया विउसेहिं। एवं अत्थाणि अव-त्थाणि वियत्थाणि य पवत्ताणि, आउहवेदो मंतविकप्पा य संगामजोग्गा।

करणसहितो पुण आया कयपयत्तो चिक्तिविय-सोइंदिय-घाणिदियपउत्तो छक्तिदेसे चित्तं निवेसेऊण हियइच्छियमत्यकजं समाणिति ।

- 15 ततो भणित जोग्गारियओ—सामि! होड भरहरण्णो माणवेण णिहिणा पवित्यं पहरणा-ऽऽवरणिवहाणं, जं भणह—'आया सत्थाँणं संघाणे निस्सरणे य रणे य पमाणं'ति तं ण होति. आया भूयसमवायअतिरित्तो न कोइ उवलव्भिति, सर्वं च भूयमयं जगं. भूयाणि य संहताणि तेसु तेसु कज्जेसु उवडज्जंति, ताणि पुढवि-जल्ज-जल्ण-पवण-गगणसं-णिणयाणि. जो थिरो भावो सो पत्थिवो, जो दवो सो उदयं, ईम्हा अग्गेया, चिट्ठा
- 20 वायवा, छिद्दमाऽऽकासं. करणाणि वि तप्पभवाणि—सोयं आयाससंभवं सद्दगहणे समत्थं, तती वायवा फासं पडिसंवेदेति, चक्खुं तेयसंभवं रूवं गेण्हति, नासा पत्थिवा गंधगा- दिया, रसणमुदगसंभवं रैससंवेयगं ति. विणड्डे सरीरे सभावं पडिवज्जंति भूयाणि. कयरो एत्थ आया जत्थं सामित्तं वण्णेह?. भूयसंजोगे चेयणा संभवति, जहा मञ्जंगसमवादे फेर्णबुब्यसद्दकरणाणि; मदसत्ती यण य मज्जवतिरित्ता तब्भवा, तहा भूयाणं विसयपडिवत्ती.
- 25 न विज्ञए आया। मया भणिओ—जइ भूंयसंजोगे चेयणापसूँई ति चितेसि, न य वइ-रित्तो आयभावो; एवं जहा सरीरी आया मज्जंगसंजोगं मयविगमं च जाणित तहा मज्जेण वि णीयकगुणो वि णायवो. जहा मज्जंगेसु कम्मिइ काळे फेणबुब्बुयादओ वि करणा तहा सरीरिणो चेयणा. जाव आया सरीरं न परिश्वयइ ताव विण्णाणगुणा उवलब्भंति. जित भूयगुणो होज्ज तो जाव सरीरं न वावज्जति ताव वेदेज्ज सुइ-दुक्खं. जइया इंदियाणि

१ °मसुओ स° शां०॥ २ °क्खंसे ली ३॥ ३ °णं संबंधिस्सरणे रणे य प्रमाणं ति आया शां० विना॥ ४ °णि कजे ° शां०विना॥ ५ °सहिया ° शां० विना॥ ६ उण्हा शां० विना॥ ७ रसं संवेदयित ली ३॥ ८ ली ३ विनाऽन्यत्र — °णपुलुपुलुसह ° का ३ गो ३ उ० मे०। °णकुलुकुलुसह ° शां०॥ ९ भृहसं ° का ३ गो ३ जी ३॥ १० °सय ति शां०॥

सविसयगाहणाणि आया, तो सोइंदिएण उवउत्तो वत्तं सहं सोऊण जिन्भोट्ट-ताळु-दसण-संजोगेण कयपयत्तो ण कीय पहिवयणं देजा: सहं च सोऊण चक्खुविसए सहवेही न रूवे सरं णिवाएजा; जम्मंतराणुर्भृते य अत्थे ण कोइ सुमरेजा, सुत्तविबुँद्धो इव दंसेइ, सुवंति य जाइस्सराः जइ य भूयसंजोगो एवं सरीरहेतू, न कम्भवसवत्तिणो अँत्तणो सामत्यं, ततो सरिसवण्ण-गंध-रस-फास-संठाणाणि सरीराणि होजा; न किण्हो ममरो, 5 हरिओ सुको, छोहिओ इंदगोबो, चित्तो कवोओ, सुकिला बलागा. जे य विगला जंतवो दीसंति तेसिं कयरत्यं मूयगुणं ?. तं मा एवं होहि असग्गाही. अत्थि आया मूयवइरित्तो, समा-ऽसमाणं कम्माणं कारगो. विपन्नमाणाण य भोत्त ति ॥

ततो केइ सद्दे छंदे (प्रन्थाप्रम्-५७००) अण्णेस य कलाविहाणेस सिक्खिया प्रच्छंति । अहं पि तेसि अविसण्णो आगमबलेणं पडिवयणं देमि । ततो अभगमेणेण णिवारिया 10 बायगा-मा सामि बाहह ति। को उहिलेओ जणो बहुप्पयारं पसंसित ममं। ततो पुच्छिति अभगगसेणो—सामि! तुद्भे कओ एह ? किह वा पत्थिया ?। मया मणिया—अहं दियादी आगमछोहिओ गिहाओ निगाओ ति। तो भणइ-जइ तुब्भे दियाइ, किं तुब्भे ईस-ऽत्थ-रूवकएहिं वा ?। मया भणिओ—सवमणुयसाधारणेसु कुसलस्स पसंगो न विरुद्धाः । ततो किं पि मुहुत्तं चितिकण भणति-पसायं कुणह, दिस्सउ मम गिहं, वचामो ति । 15 मया 'एवं' ति पडिस्सुयं। संदिहो णेण कोडुंबी-वाहणं सिग्घं उवणेहि । तेण आसो मंडिओ चामरेहिं तरियमुबह वितो । विण्णविक्षो य मि रायाणुमएण पुरिसेणं-आरुहह सामि ! तुरंगं, उत्तमो एस, आयाणे उ इच्छियवाहि ति । तमहं सिग्धयाए आरूढो चेव दिहो जणेण इच्छियं वाहिंतो । आणिओ य आधोरणेण हत्थी कसिणबलाहगी इव गुलुगुर्छेतो. मन्झिममंदो, पडमल्याभत्तिविचित्तकुँथासणत्थो, कणगरज्ञपडिबद्धो, महुरसरघंटाज्यखो । 20 ततो अभग्गसेणो भणति—सामि! हत्थि दुरुहंत, अहं आसारूढो अणुजाइस्सं, कुणंतु पसायं ति । अहं तस्स वयणमणुयत्तंतो अवङ्ण्णो द्रतमऽस्साओ । हत्थारोहेण य राइणो संदेसेण निसियाविओ हत्थी। तम्मि अहं अणविग्गो आरूढो । भणिओ य आघोरणो मया-पच्छओ होहि ति । िठतो मि गयमत्थए । कोऊहलिएण य जणेण मे कओ जय-सही सहरिसेण। विन्हिओ राया। पत्थिओ मि सणियं सणियं पासणियज्ञणसिल्रहद्भमगो। 25 पसंसति जणो रूवं वयं सत्तं वण्णयंतो । आलिक्सकुसला य केयि जंपंति—अहो ! इमो परिसो बरो रुचिरो पहिच्छंदो होहिति ति जड वसहेति ति । पासायगया य जवतीओ गवक्ख-वायायणविपडिसंसियाओ कुसुमेहिं उक्किरंति, चुण्णेहि य घाण-मणसुहेहिं।

१ °िण णे ण आ° शां० विना ॥ २ °भूए ण अत्थे शां० विना ॥ ३ °वाभा इव दीसंति, सुरुवंति गां ।। ४ असिणो शां ।। ५ शां व कसं विना प्रत्यत्र- वा तो कि ली ३। व्या मो कि मो व सं व गो ३ द मे । । ६ शां करं विनाइन्यत्र- कासो आसो आवा ली ३। कासा आसि आया मो । सं गो ३ उं० में ।। ७ °क्रवाण की व व । °क्रवाण दे । । °क्रवासण व । °क्रवासण वां । ।

कमेण य पत्तो मि रायभवणं सुकयतोरण-वणमाछं । कयऽग्वपूओ उत्तिण्णो गयाओ, विमाणीवमं भवणमतिगतो, परिज्ञणेण रायणो णयणमाळाहि परितोसैविसप्पियाहि दिस्समाणो । कयपायसोओ य सिणेहघारणीयवत्यपरिहिश्रो क्रसळाहिं चेडीहिं अब्भंगिओ सुगंधिणा तेहेण, उहोलिओ य । मज्जणगेहं गतो य मंगलेहिं ण्हविओ। पवरवत्थपरिहिओ 5 य भोयणमंडवे सुहासीणो कणगमयभायणोवणीयं सादुरसं भोयणं भुंजिऊणं। भणति य मं पिंडहारी-देव! सुणह, अम्हं सामिणो अभगगसेणस्स दृहिया परमा नाम परमवण-वियरणसमुसिया सिरी विव रूबिस्सणी, लन्खणपाढगपसंसियमुह-नयण-नासाँ-होह-पयो-हर-करिकसलय-मञ्ज्ञदेस-जहणोरुजुयल-जंघा-चलणकमलारविदा, सरस्सई विव परममहुर-वयणा, गतीय इंसगमणहासिणी. तं च तुन्मं राया अवस्सं देहि ति। मया भणिया-किह 10 जाणिस तुमं एयं वृत्तंतं ? ति । सा भणित-अज राया देविसमीवे परिकहंतो मया सुओ तुब्मं गुणपवित्थरं. भणिया य णेण सिरिमती देवी—पिए! पडमाए अज भत्ता लद्धो, जो देवलोए वि दुल्लहो होज, किमंग पुण माणुसेसु ?. ततो देवीए पुच्छिको—सामि ! कहिं सो ? केरिसो व ? त्ति. सो भगति—इहेव आगतो अन्द्र भागधेजाचोइओ. कहिओ य मे पुषं कोउह् लिएण जणेण. गतो य मि अजं तस्स समीवं. दिहो य मया जणदिहीपरिस्जमाणसोभो, 15 मडहभायणायवत्तसंठिउत्तमंगो. छन्दर्णजणसवण्णकंचियपयाहिणावत्तणिद्धसिर्ओ. सार-दगहवतिसम्मत्तसोम्मतरवयणचंदो, चंदद्वोवमनिडालपट्टो, रविकरपरिलीढपुंडरीयक्खणो, सुनासो, सुरगोवग-सिल-प्पवालरत्ताधरोद्वपट्टो, पण्णगनिल्लालियग्गकिसलयसवण्णजीहो, कमलन्भंतरनिवेसियकुंद्मुकुलमालासरिच्छद्सणो, कुंडलविलिहिज्ञरमणिजसवणो, महाहणू, तिलेहापरिगयकं बुकंधरो, पवरमणिसिळात छोवमविसाळवच्छो, सुसिलिद्वपडह संधि, पुरफ-20 लिहदीहर्भुओ, उवचियसातचलक्लणोक्रिण्णपाणिकुवलो, मणहरतररोमराहरंजियकरगगो-ज्झमज्झदेसो, पविकसमाणपउमाहनाँभी, आइण्णतुरगवट्टियकडी, करिकरसमरम्मथिरतरोरू, णिगृहजाणु , एणयजंघो, ससंख-चक्का-ऽऽयवत्तलंक्वियकोमलकुम्मोवमाणचलणो, द्पियवर-वसहङ्ख्यिगमणो, सुद्दसुभग-महत्थ-रिभितवाणी, सयद्यमहीतलपालणारिहो. तं न मे लमं काळहरणं. कहं पाणिग्गहणं कुमारीय पजमावई प मे रोयइ ति. देवीय भणियं-25 सामि ! जइ तुब्भे अविष्णायकुळ-वंसी वरी वरितो कुमारीए परमायतीए, तो नेमित्ती वि पमाणं कीरड ति. सो भणइ-देवि! मा भण 'अविण्णायकुळ-बंसी' ति. सूरी घणप-ढळच्छाइयरस्सी वि य परमाकरबोहेण सङ्क्रति समतो ति, तहा उत्तमो वि जणो चेहि-एण णज्जइ. किं पुण इह संखेवो-जइ न देवो तो धुवं विज्ञाहरो पहाणधरणिगोयररायवं-सोन्भवो वा. गयं च आरूढरस से कुओ जयसही कों उहिलएण य जणेण. की य निर्दि 30 दहूण नेमित्ति पुच्छति तस्साऽऽदाणे ?, तं पसन्नमणसा होहि. उत्तमवरसंपँतिकक्षाणं

१ °सबहुळं बिस्स॰ शां० विना॥ २ °मासोह्र॰ उ २ मे०॥ ३ °यसकम्सः शां० विना॥ ४ °णिजुन् शां० कसं० वासं०॥ ५ °नासो की ३ विना॥ ६ °ण अह शां० विना॥ ७ °पत्ती कण्णाणं कह्ना शां० विना॥

कल्लाणभागीणं होति-त्ति निग्गतो देविसगासाओ. संदिहो य णेण मंती विवाहजोगां परु-माए कल्लं मंडाऽलंकारं उवहावह ति. तं देव! तह-त्ति कयपणिवाया गया।

मम वि सुइसयणगयस्स अतिच्छिया सबरी । उविद्वयाओ य रायसंदिद्वाओ महत्तरि-याओ । ताहिं मे कयं परिकम्मं वरजोगं । आगतो संती नाम पुरोहिओ कणियारकेसरनियर-गोरो, धवळदुगुल्लयन्तरासंगो, दुवंकुर-माळतिकयसुद्धाणो, उवइयसरीरो, गंभीर-महुरभासी । 5 तेण मि वद्धावितो जयांसीसाए । नीओ य मि णेण सुकयवेदिमंगळं चाउरंतयं । उवगया य रायवयणेण सपरिवारा य कण्णा पुजमा मम समीवं तारापरिवारा रोहिणी विव गहव-इणो। हुते य हुयवहे सुहुमेण उवज्झाएण गाहिक्षो मि पाणी पुजमाए अभग्गसेणेण । परि-गया मो अग्गि, खित्ता य छायंजलीओ, गीयाणि मंगळाणि देवीहिं, छूढा य णेण अक्खया, पवसिया मो गब्भगिहं परितुहेण परिजणेण समं, निसद्वा बत्तीसं कोडीओ धणस्स दुहेण 10 राइणा । विसयसुहमणुहवंतरस मे पुजमाए पिय-महुरभासिणीय सह वश्वंति केइ दियहा ।

पिंडहारी मं विण्णवेइ कयप्पणामा—देव! कोइ तरुणो रूवस्सी तेयस्सी अद्धाणागतो य इच्छिति तुब्भे दहुं ति । ततो मि निग्गतो बाहिरं उवत्थाणिगहं, पवेसिओ य। विदिण्णे पिंडहारेण पिंडओ मे चलणेसु । पद्मियाणिओ य 'अंसुमंतो कुमारो' ति । आमासिओ य मया—सागयं ते भद्दमुह!?, वीसमसु ति । ततो कयपादसोओ सिण्हाओ सह मया। 15 महरिहोवणीयवत्थजुयलो भुत्तभोयणो सुहासीणो पुच्छिओ य मया—कहिं सि इहाऽऽगतो? किं वा निग्गतो नयराउ? ति । सो मे भणित—सुणेह—

अज्ञाउत्त! तुब्भेहिं आरण्णो गओ दमिओ, कओ य विहेओ, परं विम्हयं गतो राया जिणवओ य। ततो तुब्भेहिं निरंकुसो वाहिज्ञमाणो गतो वेगेण पत्थिओ, थोवं गंतूण उप्पइओ। भीतो जणो न किंचि उत्तरं पिडवज्ञित। अहं पुण तुरियं बद्धपरियरो तं 20 दिसं अणुसज्जमाणो पहाविओ मि। पस्सामि य गयं दूरयाए महिसमिव, ततो वराहमिव, तहा सउणिमव, गतो य अहंसणं। ततो अहं विसण्णो अपस्समाणो। कओ य मे निच्छओ—अणुवछिय अज्ञाउत्तं न नियत्तामि ति। ततो पुच्छामि जणं—दिहो भे गतो गयणेण वश्वमाणो? ति. ततो केइ कहंति—गतो एतीए दिसाए पुरिसवत्तवो सयं पजाओ वा,ण याणामो तीय पिडवित्तं ति। आगतो मि दूरं, दिवसावसाणे ठितो। पभायाए खर्ण-25 दाए अहच्छिओ जणवयं, पवण्णो अडविं। ततो आभरणाणि मे पत्तपुडे पिक्वविकण छाइयाणि फलेहिं। परिहिंडेमि रण्णे फलाहारो। एवं मे गया कइ वि दिवसा। वणयरेहि य कहियं—गतो पुरिसो देवरूवी सालगुहामग्गेणं, जारिसं तुमं पुच्छिसि ति। तुहो मि तीय न्हि बटुमाणीए, पत्तो इहं बाहिं निक्विविकण आभरणाणि। तं सफलो मे परिस्समो, जं तुब्भे दिहा अक्वयसरीरा। ततो से मया वि जहाऽऽगयं कहियं।

१ °सीयाप् शां० विना ॥ २ आसासि शां० विना ॥ ३ सिणाओ शां० ॥ ४ अरण्णतप् गती दमि । शां० विना ॥ ५ जणी व शां० ॥ ६ °णताप् शां० ॥ ७ °अक्सुय शां० ॥

पष्ठिमणाओं य 'अंसुमंतो कविलरायसुओ' ति अभग्गसेणपुरिसेहिं। पूर्ञो वुहेण राष्ट्रणा। मम य पुष्ठसंबंधं सोऊण परमाणंदिओ सहदेवीओ अभग्गसेणो। पुष्ठमा वि सुह्अत्याणगया पुच्छिति मं—अज्ञउत ! तुन्धं किवलातीहिं रातीहिं दुहियातो दत्ताओ. किहें पुण अन्हं गुरुवो, जेसिं अन्हेहिं सुस्सूसा कायव १ ति । ततो से मया नियगपुर-5 निगामो सकारणो कहिओ । सुयपरमत्या य दाहिणदिसाग्यससणसम्माणिया इव माहव-मासणिलणी सुहुयरं विराह्या। ततो मे तीए सहाऽभिरामियातो, अंसुमंतेण सह वाया-मिकाओ कलाओ परिजिणमाणस्स व्यति सुदितमाणसस्स सुहेण कालो।।

# ॥ इंति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए पडमाए रुंभो अहमो सम्मत्तो ॥

पडमार्छभग्नं० १५६-१६. सर्वग्रं० ५७९२-१४.

10

#### नवमी आससेणालंभो

कयाई च अंसुमंतेण सह अच्छहे। उवगतो य अभगगसेणो पणओ मया गुरुभावेण, विदिण्णासणी उवविद्वी कहेइ-सुणह सामि!, अम्हं पिया सुचाहराया, तस्स दुवे पुत्ता, जेहो मेहॅसेणो, अहं कणीयसो. ततो अम्ह पिया हंसणिदसीमं काऊण रज्जं विभजिऊण 15 पषदओ निस्संगी. वसामु दो वि जणा जयपुरे. आसपणीए जूए य जिए न देति, जियं मं गेण्हित मेहसेणो. बाहयति मे परिजणं. ततो हं तस्स उन्नियंतो इहं ठितो. विसयं पि मदीयं पीडेइ. निवारिओ य न द्वाइ. भणति—अहं सामी रज्ञस्स, तुमं ममं अर्णुए, चिट्ठ वश्रमु य जिहें ते शेयति. अहं पुण एवंबाहमाणं अणुवत्तामहे 'गुरुं' ति चिंतमाणो. सो पुण ममं इओ वि (प्रन्थाप्रम्-५८००) णिवासेडमिच्छति. तं न जाणं कहं अवि रुढं? 20 ति । मया भणियं-जुत्तं एयं, तुन्भे तस्स गुरुवित्तीए चिट्ठह. सो वि परिचितेहिति-एस मया अवस्स परिपार णीओ, लारुणीओ वि य विणएण वदृमाणो ति । अंसुमंतेण भणियं-जो पिचकयं मज्जायं अतिकमित तस्स को विणश्रो ?, मज्जायमतिकमंतो निवारियवो, न तत्थ धम्मविरीहो ति। सो कयप्पणामो निगातो। कस्सति कालस्स मेहणाओ (मेहसेणो) महया समुदएणं उवागतो। अभगगसेणो वि नियगबळजुत्तो पश्चगातो । अहमवि अप्पमायनिमित्तं 25 सन्नद्धो रहेण, अंसुमंतो मे सारही । अभगासेणो कहेइ-सामि! जेट्टेण मे भाउणा पेसियं--जइ वा अद्धं घणस्स बाहणस्स वा देहि, अहवा जुद्धनिज्ञिको विसये ण वसिस ति. अहं जुज्झामि तेण समं, तुब्भे पासणिया होह ति । ततो अणियाभिमुहो गतो । दो वि सेण्णाणि विहिणा एकमेकसराणि संपलगाणि—रेही रहीहिं समं, तुरया तुरएहिं, पदाई

१ °यपवण° शां०॥ २ °भिगामि° शां०॥ ३ पडमाछंभो अहमो सम्मत्तो शां०॥ ४ केषुचिदादर्शन्तरेषु कचित् कचित् महसेण इलपि दृश्वते॥ ५ पीछह् ही ३॥ ६ °णुमण् उ २ मे०। °णुणण् की ३॥ ७ मे की ३ विना ॥ ८ विरहो उ २ मे०॥ ९ रहीहिं समं रहिणो, तुरपृष्टिं समं तुरवा, पदाई क ३॥

पदातीहिं, हर्त्थीहिं हत्थी, जोहा जोहेहिं। ततो तुरियनिनाओ जणकलयलो समं सि कश्रो। 'अहं ते विणासेमि. ठायस सहत्तमेत्तं'ति भासमाणाण य जोहाण पवायमिस्स पवित्थरति सहो । सरेहिं सिक्खागुणे दंसेता पुरिसा छायंति णहं । रहसेण ये मेहसेणवळं अभिभवति अभगगसेणऽणीयं । ततो तिक्खाऽसि-सत्ति-कंत-नारायपहकरपरद्वा अभगगसेणौजीहा सीदिं पवत्ता । विद्वयपसरो पयद्विओ अभग्गसेणो सनयराभिमुहो । समोच्छरइ मेहसेणो 5 मेहो इव गजमाणो । णिरवेक्खा य जोहा निराणंदं भग्गा नयरं पविसंति । तं च तदवत्थं ससर-बढं पस्समाणी मया भणिओ अंसमंतो-न मम उवेक्खिं विधुरो अभगासेणो जुत्तं. जहा परसामि नयरं पि णं पविद्वं न मुइहित्ति मेहसेणो. तं सिग्धं नोदेहि तुरगे, निवा-देशि से दप्पं ति । ततोऽभगगसे[णऽ]णीयं संयावंतो पत्तो म्हि समरमञ्झं। ममं च अहि-मुहं परिसक्तिण सुरा अविण्णायपरमत्था पहरणवासं मंचितुमारद्धा । ते य मया छहुहत्थ-10 याए वंझाउहा कया, पिडबद्धा य, विरहा य कया केइ। भणिओ य मया अंसमंती-मेहसेणंतेण चोएहिं रहं, किं सेसेहिं बलिभोइएहिं ?। ततो तेण इसलेण पावितो रहो। पविद्रो य सरदहिणं कालमेघो इव मेघसेणो । मया य से णेरतियमारुएणेव निवारियं ति । निफलसरजालो वि जाहे जुद्धतित्तं न मुयइ, ततो से मया सरीरं रक्खंतेण 'संबंधि' त्ति घणु-द्वयं ससारहीयं विणासियं, तुरगा य दूमिया । भणिओ य—मुय मुय आउहं ति. 15 मा ते विणासे हं ति । ततो मृढो गिहीओ अंसुमंतेणं, छूढो नियगरहे विगयपक्लो इव विहगो निष्फंदो ठिओ। तं च तदवत्थं दहुं पराभग्गा तस्संतया जोहा। छद्भवलेहिं य अभगमेणपरिसेहिं रहा आसा हत्थी उच्छिणा।

पिवहो मि नयिं। अपिओ मेघसेणो वलाहिवस्स । पिवसंतस्स य मे बाल-बुह्रो जणो जयसई परंजति परमपीतिसंपउत्तो 'देव! तुम्हं पसाएणं णे धणाणि जीवियाणि य 20 अणहाणि' ति भासमाणो । विमुक्तवाहणो य ससुरेण पणिमऊण पृह्ओ सयमेव महरिहेण अग्धेण । अतिगतो य देविसमीवं, अहिनंदिओ य । पडमा य साणुकंपा—िनगय त्य संगामाओ अक्खयसरीरा । पेसिया य मयहरियाओ अभग्गसेणेण—परसह सामिसरीरं ति । ताहि य पुच्छिओ अविग्धं, गया य, रण्णो निवेदितं ।

मेघसेणो वि उवणीओ भाउणो विवण्णगुह्वण्णो अंग्रुमंतपुरस्सरेण बढाहिबइणा, 25 णेच्छइ किळ पायसोयं गुह्धोवणं वा माणेण । ततो भणिओ अभग्गसेणेण—भाय ! तुटभेहिं न मंतुं कायबं 'भिन्नेण गहीओ' ति. गहिय त्या जामाउएण पउमाभत्तुणा, जो देवेहिं वि ने पश्चओं जोहेचं होज्ज, किमंग पुण माणुसेहिं ? ति। ततो सो भणित—नेह मं तस्सेव समीवं, तस्साऽऽयत्ता मे पाणा, न पह्वामि संपयं अत्तणो ति। अभग्गसेणेण 'एवं होउ' ति य जंपिए भाउणा पेसिओं कंचुकी मम समीवं। सो णे पणिमऊण एयं वृत्तंतं 30 कहेइ, विण्णवेइ य—वियरह दंसणं भेघसेणस्स राइणो ति। मया भणिओ—पवेसेह णं,

र 'त्थीजोहा हत्थीजोहेहिं ही इ विना ॥ २ य मेघसेणेण मगं ति अमगासेणाणीयं शां०॥ ३ °णसेणाजोहा ही ३॥ ४ °दियं प° शां०॥ ५ न सक्को जेउं हो ° थी ३॥

ममं परसंख ति, जह तस्स एवं रोयइ ति। ततो विदिण्णे दो वि जणा भायरो अतिगया। पिंडओं य ममं दृष्ट्णं मेहसेणो पाएसु। विण्णवेह—देव! अहं मेघसेणो तुन्धं अज्ञप्प-भितिं माहप्पविकेओ. संदिसह, मया जं कायबं। ततो मया भणियं—जा तुन्भं पिंडणो देसमञ्जाया ठिवया, तं अणहक्षमंता अणुपालेह अण्णोणं. ततो जसो ते भविस्सति, मम ठ वयणं च कयं होहिति ति। 'एवं करिस्सं' ति भणंतो विण्णवेह—देव! जह पसण्ण त्थ, विसज्जेह मं, जाव परिजणं परिसंठवेमि ति। मया भणिओ—भाडणा अणुमएण वश्वह जहासुहं ति। निगातो अभग्नसेणोण य पूजिओ गओ नियगपुरं।

कतिवाहेण आगतो पणतो विण्णवेह—देव! अत्थि कण्णा मम दुहिया आससेणा नाम. सा तुम्ह सुस्स्सिया होव, कुणह पसायं ति। मया भणिओ—पुरमाणुमए जहा 10 भणह तहा होव। ततो तीसे अणुमए गाहिओ मि पाणि मेहसेणेण विहिणा। आससेणा य रायदुहिया दुवापवालकोमलच्छिवया, विकडप्पलपलासलोयणा, नयणसयदृहववयणक-मला, कमलमज्लसण्णिह्पयोहरा, धरणियलपेरिट्टियसुकुमालतिलुण्णयणखचलणा, चिल-यकमललायण्णपाणिकोमलतला, विसालसोणिफलया, संखित्तमज्झदेसा, मणहरभासिणी। दिण्णं च से पिउणा विउलं धणं, परिचारियाओ संगयाओ, परिभोगो विउलो। तओ हं 15 दोहिं वि रायदुहियाहिं समं गंधवकुमारो विव सुहं परिवसामि ति।

### ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरहए वसुदेवहिंडीए आस-सेणाए नवमो लंभो समत्तो ॥

आससेणालंभग्रन्थात्रम्—६५-५. सर्वग्रन्थात्रम्—५८५७-१३.

# दसमो पुंडालंभो

20 कयाई च मया अंसुमंतो भणिओ—कुमार! जित ताव अपुढं जणवयं परसेजामो ।
सो भणिति—अज्ञानः एवं होन् . अत्थि आसण्णो मल्या नाम देसो लित्यजणसेवितो
आरामुज्ञाण-काणणोवसोहिओ, तत्थ वशामो, जइ तुन्मं एरिसो अभिष्पाओ । ततो
मु अविदिया जणस्स निगाया उप्पहेण संवरिन्तिमंगा, दूरं गंतूण पहं पवना । परिसंतं च ममं जाणिऊण अंसुमंतो भणिति—अज्ञानः! किं वहामि भे ? यान वहह वा
25 ममं ? ति । मया चितियं—किं मण्णे परिवहित ममं अंसुमंतो भट्टपयं ?, अहवा
सुकुमालो रायपुत्तो, वहामि णं 'परिपालेयवो ममं पवण्णो' ति । ततो मया भणिओ—
आरुहह कुमार!, वहामि ति । सो हसिऊण भणिति—अज्ञानः! न एवं मगो वुज्याइ,
जो परिसंतस्स मगो अणुकूलं कहं कहेति, तेण सो किर वृद्धो होइ ति । मया भणिओ—
जइ एवं, कहेहि ताव तुमं चेव कुसलो सि, जं ते अमिरुहयं ति । ततो मणिति—अज्ञानः!
30 दुविहा कहा—चरिया य किष्पया य. तत्थ चरिया दुविहा—इत्थीए पुरिसस्स वा. घम्म-

१ °ढामळळोय° ही ३॥ २ °पबद्धि° क ३ गो ३ ही ३। °पइद्धि° उ० मे०॥ ३ आससेणाळंभो नवमो सम्मत्तो ह्यां ॥॥

ऽत्य-कामकज्ञेस दिहं स्यमणुभ्यं चरियं ति दुबति. जं पुण विवजासियं इसलेहिं चवदे-सियपुर्व समतीए जुजमाणं कहिजह तं किपयं. पुरिसा इत्यीओ य तिविहाऽवबुद्धसु--उ-तिमा मिक्समा णिकिहा य, तेसिं चरियाणि वि तिबहाणि। ततो सो एवं वोत्तृण चरिय-किप-ग्राणि अक्खाणयाणि अब्भ्यसिंगार-हासरसबहुङाणि वण्णेति । तेण वक्खेवेण गतो सुद्रं ।

विस्समिकण य एगत्य सन्निवेसे अंसमंतो ममं भणति-अज्ञवत्त ! आभरणाणि पच्छ-5 ण्णाणि कीरंतु. ततो वीससणिएण विप्पेरूवेण सुहं पवसिस्सामो. नामं च तुन्मं अजाजेद्रो होड. अहं च अज्जकणिद्रो। मया भणिओ—एवं होड ति। ततो णेण मदीयाणि णियगाणि य आभरणाणि उत्तरीए बद्धाणि । सुहेहि य वसहिं-पारासेहिं पत्ता मो भहिलपुरं । भणइ य ममं अंसमंतो-अज्ञउत्त ! तुन्भे वाहिं विस्समह, अहं आवासं गवेसामि ताव नयरे ति. मा दो वि जणा भमामो । मया भणियं-एवं होड ति । सो भणति-जिण्युज्जाणे 10 वर्णवंदसंपादे अच्छह. अविण्णायणयरेसु मतिदुद्वा जणा, जे भद्रगं पि बाहंति. मा आयाँसी होहिति ति । सो गतो ।

अहं पि निरुवहयसमाहियखंधस्स, मणहरसाह-प्पसाह-पत्त-पह्नव-क्रुसुमस्स, सासयगि-रिसिहरहिंगुलकथाउवतिमिस्ससोभिणो, सुदितच्छबरणणोदियस्स असोगपायवस्स छायाप संठिओ अच्छामि । चिरायंतेण अंसुमंतेण मया चितियं-अंसमंतो अप्पमत्तवादी मा 15 ह केण वि छलिओ होजा। एवं च अउछं आकुछचित्तो अच्छामि। पस्सामि य रहवरं हुरंगसंपउत्तं अहिमुहमागच्छमाणं । पश्वभिजाणिओ य मया अंसुमंतो रहगतो, सुरूवो य कोइ तरुणो सारही । उप्पण्णा य में चिंता—पुष्ठदिहो य सनयरे अंसुमंत्रस्स ति। पत्तो य रहो, उइण्णो य तरुणो अंसुमंतो य । सो भणति-अजाजेट्ट ! अहं वीणादत्तो वंदामि ति। अंसुमंतो भणति—अहं अज्जकणिद्वो पणमामि ति। विण्णविश्रो मि वीणादत्तेण—20 आहह रहं, कुणह पसायं, वचामो गिहं ति । ततो अंसमंताणमए आह्दो मि रहं सह अंसमंतेण। संगहिया रस्सीको वीणादत्तेण। पस्सामि य वश्रमाणो उववण-भवणसमिद्ध-नयरस्त । ममं च परसमाणी जणी रूवविन्हिओ भणति-अही ! रूवं वि दियाइणी. अहवा एतेण वेसेण देवो को वि नयरैरिद्धि पस्सेडकामो अवइण्णो होजा। अण्णे भणंति— के पुण एए महाणुभावा, जेसिं वीणादत्तो इब्भपुत्तो सयं रस्सीओ धरेति ?। अ-25 ण्णेण भणियं—अरहंति विया सबसकारस्स ति । एवंविडे मंगळाळावे सुणमाणो हं पत्तो वीणादत्तस्स गिहं विमाणमिव डहरयं । तत्थ य कयम्घपूओ अवतिण्णो मि रहाओ. अतिगतो य भवणं । सुद्दासीणो य कयपायसोओ सुद्दत्तमेत्तं वीसंतो ण्हविओ सोवयारं सह अंसुमंतेण इब्भपरिजणेण । घाण-मण-रसणवछ्वं भूतो भोयणं । पवरवत्थपरिहिओ

१ ° जिजेण की ३ ॥ २ ° प्पवेसेण शां० ॥ ३ ° हिबाहिरा° शां० ॥ ४ ° णवंदसंबाहे की ३ । ° णसंदणदे शां ।। ५ जं शां विना ॥ ६ ७० मे विना ज्यान — व्यासि हो वि ३ । व्यासी हो क ३ गो ३ शां ॥ ७ °रोकिडिं प° की ३॥८ °हे संकावे उ२ मे०॥

संबंधी। राईयं च पसुत्ते इब्भज्जणे पुच्छिको मया अंसुमंतो—केण वा कार-णेण वीणादत्तेण अन्हं कञो उवयारो ? ति । सो भणति—सुणह—

अहं तुम्ह समीवाओ पस्त( प्रन्थाप्रम्-५९००)माणो नयरसिरिं पत्तो आवणवीहिं दिसागयपट्रण-गिरिसंभवभंदसमागमं, विकाय-काइक-कोऊहलिकजणसंकुछं। परसामि 5 यऽत्व णाणादेसीयकयनेवस्ये पुरिसे । उवगतो मि एगस्स सत्थवाहस्स आवणं । तेण य कयपणिवाएण विदिण्णासणी चवविद्वी मि भणिओ-अज्जपुत्ती जेण अत्यी तं भणह अयंति-या। मया भणिओ-सोम्म! आवासकेणं मि अत्थी ?। सो भणित-जइ एवं देमि आवासं. करिस्सं सत्तीये सुस्तृसं ति । मया मणिओ-मम गुरू अजाजेट्रो. जो विवित्तो आ-बासी तस्स जोगगो होज ततो परिगाहिओ. अह नै होहिइ ततो अण्णत्य गैविस्सिस्सामि । 10 सो भणति—एवं भवर, पस्सह ताव ति । एवं सह तेण करेमि आलावं, सहो य महंतो समुद्विओ । मया चितियं-अवस्सं हत्थी महिस्रो वा आगच्छेजा, जतो एस जणसंखो-इजिणिओ सही ति । न य परसामि तिवहं कारणं, उवसंती य सही । मुहुत्तंतरेण पुणी तारिसो चैव सुबद्द । मया पुच्छिओ सत्यवाहो-कस्सेरिसो सहो १ किंनिमित्तं वा १ । सो मे साहति-अज! इत्य महाधणा इब्भपुत्ता महग्घेहिं पणिएहिं जूयं रमंति, ततो 15 तेसिं आयिवकोसणजातो एस सहो ति । ततो मया भणिओ सत्थवाहो-वचामि ताव. अण्णत्य वि आवासं गवेसामि. जो रुइओ होहिति गुरुणो तत्य वसीहामो ति । सो भणति-एवं हवड, अहं विज्ञओ नाम उत्तराए विहीए वसामि, तत्थ आगच्छेजाहि ति। ततो 'पसत्थो संडणो' ति गतो ज्रयसहं। दाराहिगएण य भणिओ-सामि! एत्थ इन्भपुत्ता जूर्य रमंति, माहणाण किं अइगमणपयोयणं ?। मया भणिओ—अज ! कुसलस्स 20 पुरिसमिविबिसेसं पाणिलाघवं च दुइं व विकन्सिति । ततो विदिण्णे अइगतो मि सहं। तेसि च अक्खो कोडीओ पद्गितो। ततो 'कयरं पक्खं भयामि ?' ति न परिद्वायइ। अहं च पाइणो ति दिश्रो उ समाणो दोण्ह वि पक्खाणं। पुच्छिओ य मि गेहिं-अज ! जाणह ज्यविहिं ?। मया 'आमं' ति पहिवनं । मणिओ य निण्णओ मे जुज्जमाणी, महंतो य पणो उद्विओ । तओ वीणादसेण जिओ । तेण य मिह भणिओ-अज ! निवे-25 सेंह जित ते अत्य इच्छा, खेल्लह ति । अहं तप्पक्से उवविद्वो । इयरपिक्लका भणंति—साहीणेण अत्येण कीलियवं ति. दियादिस्स किमेतेण वावारेणं?। वीणादत्तेण भणिया-मदीएण विभवेणं कील्ड दियादि ति । ततो से मया आभरणाणि दंसियाणि । भोगिदिहीहिं अजियाणि विय तुहेहिं य पिडवण्णा कीला । ठविया महंता कणग-मणि-वयर-धणपुंजा। ते य मया तुमं तेयसा जिया। भणिया य वीणादत्तेण मणूसा-संगिण्हह 90 माहणसंतं वित्तं ति । ततो हं पत्यिओ । वीणादत्तो य भणति—कत्य अजो ! पत्यिओ ?

१ न होति त° शां०॥ २ गमिस्सामो ति । सो डी १॥ ३ ति आवासं। प्वं डी १॥ ४ °तो उद्धि शां० विना ॥ ५ सगुणो शां०॥

ति । मया भणिओ—अत्य मे गुरू अज्ञाजिद्धो, तस्स आवासं जोगं गवेसामि ताव । सो भणित—पभवद्द सम भवणस्स ति विभवस्स, बत्यासु गिइं ति । ततो वीणादत्तिगिइं गतो सह तेण अहिजायपरिजणं । तस्स य वयणेण सुदिओ मया जूयजिओ अत्यो । ततो सु उवगया तुम्ह समीवं ति ।

मया भणिओ—होउदारो वीणादत्तो, न मे रोयति पीछेडं. अण्णत्य आवासो 5 घेप्पड, तत्थ अयंतिया अच्छिस्सामो । एवं कए संखावे सुद्दं विस्तरण पभायाए रयणीए भणिओ वीणादत्तो—किज्ञड अण्णत्थ आवासो । तेण निवेद्यप्पणा कहं नि पिडवण्णं । कतो रायमग्गोगाढो आवासो, परिचारकजणो य । ठिया मो तत्थ । आगया य इन्भपुत्ता अमरिसिया छेकं कितवं गहाय समच्छरा । ते य मया जिया अयत्तेणं, गया 'देवो गंधवो नागकुमारो वा एस विष्पवेसच्छणो' ति जंपमाणा ।

वीणादत्तेण य नंद-सुनंदा सूया आणीया। तेहिं सिद्धं भोयणं। ततो वण्ण-रस-गं-धसंपण्णं हितं मियं पत्थं तं भोयणं अत्तेण य मया अंसुमंतो संदिहो—देहि नंद-सुनंदाणं पोरागमविसारदाणं पैरिहाणमोक्षं सयसहस्सं ति। ते तं दिज्जमाणं न गिण्हंति। मया भणियं—तुच्छं ति काउं न इच्छंति जइ य, ततो साऽणुणयं गिण्हावेह। ततो ते परमतु-हमाणसा पायविद्धया ममं विण्णवेति—सुणह देव! कारणं, जेण ण गिण्हामो पीतीदाणं—16

अन्हं पियाँ इहं सुसेणस्स राहणो स्तो आसि। कयवित्ती पबइओ। बहुमओ य सो अन्हं बालाणं उवरतो चेव। ततो अन्हें विदेसे पोरागममागमेऊणं 'तिगिच्छायत्ता(तं) स्यं' ति तिगिच्छियं सिक्खिया। आगया य रण्णा य पुंडेण पिउसंततेणं चेव फलेण ठिवया। अन्हें रिया विण्णविओ—अन्हं विण्णाणस्स देह वित्ति. तं जह अन्हं विण्णाणस्ति सेति देह परिच्छियाणं ततो सेवामो. सेसकालं तुन्हे परिपालिया नयरे वसामो। 20 रण्णा य संविभत्तपँगतिणा परिगाहिया मो, वित्ती पविद्वया। ततो अन्हे संतोसेणं अच्छामो। मित्तबलेण य कयाइं च अन्हें प्रिच्छओ नेमित्ती—कत्य णे सफला सेवा हिवज ? ति । तेणं आभोएऊण भणियं—होहिति मे भरहद्धसामिपिउसयासे सेवा सफला। अन्हें प्रिच्छओ—किंद्रं सो? किह वा जाणियहों?। सो भणिति—इहेव णं दिन्छहह, सयसहस्सं च भे तुद्धिदाणं दाहिति ति, तं जाणिह ति। अओ अन्हें 25 संग्यं न इच्छामो, सेवामु ताव। ततो णेच्छंतेहिं च—सामि! इह अह्पुं(युं)जं चेवं करेमु विभूतिमंतिस्स अन्हे तुन्हां परिमग्गणं, एत्थ चेव भोयणं सज्जेमो. तं पसण्णाणि वो देवयाणि. अज्ञप्पिति तुन्हं चलणाणितं करेमों ति पिडया सिरेहिं।

मया भणिया—गेण्ह्ह मज्झ संतयं अत्यं वीसत्थ ति । ततो णेहिं गहियं पीतिदाणं । एवं णे वचति कोइ कालो । उवसप्पंति ममं कलाकुसला णरा देवयमिव । 30

१ पहा<sup>0</sup> वासं० खं० शां० विना॥ २ ति जओ न गेण्हंति, तओ शां०॥ ३ शां० विनाऽन्यत्र—<sup>0</sup>या पुण इहं सुसेण<sup>0</sup> गो ३। <sup>0</sup>या पुण्णसेण<sup>0</sup> ली ३ क ३ उ० मे०॥ ४ पशा(ग)वणा शां० विना॥ ५ <sup>0</sup>व वरे<sup>0</sup> शां०॥ ६ <sup>9</sup>मो सिरे<sup>0</sup> शां० विना॥

कयाई च पासायगको अच्छामि, पस्सामि य अज्ञाओ धवलपढेसंवुयातो हंसीओ विव जूहगयाओ, जुगंतरिनवेसियदिष्टीओ रायपहेण समितच्छमाणीओ। ताओ य दहूण अंसुमंतो मम समीवाओ तुरियमवहण्णो पासायाओ, गओ तासि पच्छओ। विकाले आगतो कहेइ—

5 अज्ञजेट्ट! अज्ञाओ दहूण पश्चिमजाणियाओ मे—तातस्स जिद्वमिगणी वसुमितिगणि। गओ य मि जिणाययणं, बंदिया य मया भयबंताणं अरहंताणं पिंडमाओ, तयणंतरं पिंडच्छा सपरिवारा दया विव सुमितिसिहिया। तीय म्मि महुरमाहहो—कओ सावग! आगच्छिसि? ति। मया भणिया—पिंडच्छा! न याणह ममं?, अहं अंसुमंतो कविलस्स राइणो पुत्तो ति। ततो णाए अवलोइओ, साणुकंपं च सिणेहमुबहंतीए आपुच्छिओ—10 पुत्त! सुहं ते? पिया य ते निरामओ?, चिरकालिद्दो दुक्खेण सि विण्णाओ ति। मया विण्णविया—अज्ञे! तुन्भं पायपसाएण कुसलं सबकालस्स ति। कहंचि विसिज्ञिओ मि ताहे इहाऽऽगओ ति।

अवरज्ञ्यस्स य निग्गओ, शारसमे य दिवसे आगतो वरणेविधओ महाजणपरि-वारिओ, कयप्पणामी परिहसंतो साहति—अज्जाजेद्र! अहं तुन्भ पायसमीवाओ निगाओ 15 पत्तो पिडच्छासमीवं। तत्थ य पुवगतो तारगो सेही । तेण संकहाए पश्चिमजाणिओ अहं । विण्णविया अणेण विज्ञा-देवी! अंसुमंतस्स कुमारस्स मया पुंडस्स राइणो समक्खं बालभावे दुहिया दत्ता, सा य संपत्तजोवणा. सयमागतो य वरो, णेमि णं गिहं ति, पुण्णेहिं एरिसी संपत्ती होहिति ति. अणुजाणह-ति ममं इत्थे गहेऊण निग्गतो । नीओ य मैं ऽणेण निययभवणं रायभवणसरिसं। कयग्घपुओ अतीमि । अहिनंदिओ 20 परिजणेण पीतिविसप्पियणयणेण । ततो तारकेण कयं रण्णो विदितं । मयहर-गसपरिसो आगतो राया महया इह्वीए । गिण्हाविओ मि पाणि तारकेण सुताराए विहीय । दिण्णं देजं विपुछं । रण्णा वि पूइओ मि वत्था-ऽऽभरणेहिं । न देति य सिट्टि-परियणो तुन्हं पि पायवंदणं काउं 'ण बहुति दिक्खियस्स देवयाणि वि पणिमेडणं' ति । अज उ विसजिओ आगतो मि ति । ततो मयाऽभिनंदितो—साहु, जं सि संबंधिवग्गो 25 जातो सुताराए सिडिंदुहियाए । महरिहाणि भूसण-ऽच्छायणाणि मे पेसियाणि । कया य अद्वाहिया जिणमहिमा । घोँसाविया सबे य तत्य कळाकुसळा, समागच्छंति नगर्-गोद्वीओ य। तओ वीणादत्तेण सहिओ सवयंसी गओ मि जागरेसु। तत्य य नायरा गंधवं गायंति वायंति यः सिक्खियाणि दंसेंति । राया य कृप्पासयसंवुओ देवक्रमारी विव मणहरसरीरो । अजिकाए बहुमाणेण वीणादत्त्तगीयं च अंसुमंतेण विसेसियं । रण्णो गेयवारे 30 वीणाद तेण भणियं-अजाजेट्ट ! तुन्भे रायगेजे वाएह वीणं गायह वा, कुणह पसायं ति। ततो मया 'जिणपूर्यं' ति पहिवण्णं, गीयं च सुइमहुरं। पडता णायरातेण किन्नरगीयएण वा।

१ °डमंडिया° क ३ गो ३ ॥ ३ °िस अणे शां० विना ॥ ३ घोलिया शां० विना ॥

ततो सो य राया ममस्मि गायमाणे परितोसवियसियाणणकमछो इसीसिपसण्ण-सुंद्र-मुद्दो अहियं विराइय (विरायइ)।

निवत्ते य महे अकलो मि संवुत्तो । नंद-स्तांदेहिं सूएहिं सज्जियं भीयणं । सवाय-रेण य मे नेच्छियं भोतुं। अंसुमंतेण पुच्छिओ-का भे सरीरपीडा जाता? न इच्छिसि तो भोत्तुं पत्थमुवणीयं। मया भणियं—जीय समं मे गीयं जिणजागरे 5 तत्य मे गयं हिययं. समागमकारणविश्वत्तमतिस्स न रोयए भोयणं। एवं भणिए भणति अंसुमंतो-अज्जेड! सो राया, कीस परायत्ता विव बहुं अजुत्तं भणह ?. अहवा तो तुब्से भूएण केणई म्हे उग्गा होज्ञ-त्ति जंपंतो निग्गतो । आणीया अणेण भूयतिगिच्छया । ते अणेण रोयमाणेण भणिया—जहा से पीडा न होइ सरीरस्स तहा सद्यं किरियं चितेह । ते भणंति-रायउत्त ! [मा] अयंडे व्हान्भंतु. तत्य ठियाणे अपस्स-10 माणाणं होमंजण-पाणादीणि करिस्सामी, जहा थेवेण कालेण साभाविओ होइ ति। सो य संलावो मया सुओ, फरुसिओ तिज्ञओ य भीओ य । कयं च णेण विदितं राइणो । सो तुरियं संपत्तो । पिहहारीय मे पणयाय किह्यं-आगतो राय ति । सो मे सयणीया-सण्णे नियगासणे सन्निसण्णो । आछिद्धो अणेण कमलकोमलेण परमसुकुमारेण पाणिणा सिरे छलाडे वच्छदेसे य । 'ण म्हे उम्हा सरीरस्त, निहोसं भोत्तवं भोयणं' ति भणंतेणं 15 संदिहा नंद-सुनंदा-उवणेह, काले भुत्तं आरोग्गं करेइ। ततो तस्स वयणेण भुत्तो मि विद्दीय । अंसुमंतेण य भणियं-वश्वड राय! ति । सो (प्रंथाप्रम्-६०००) मे आवासस्स निग्गतो । ततो मं पुच्छति अंसुमंतो-केरिँसं म्हे सरीरस्स ? किं वा कीरड ? ति । मया भणिओ—सा ते सयमागया मम हिययघरनिवासिणी णिच्छूढा, किं इयाणि पुच्छसि ? ति। सो भणति-कि कीरड?, एत्थ कओ ? जं एवं असंबद्धं जंपह ति।सो मया रोसपिलत्तेण 20 तिजाओ निगाओ रोवंतो । अहं पि चिंतयंतो गमेमि कइवए दिवसे ।

आगंतूण तारगो सेंडी विण्णवेद्द—जं भणह सामि! तुन्भे 'कुमारी एस पच्छण्णा कुमारमावं विलंबते' ति तं सबं, तीय य तुम्हेसु मणो निविद्धो. को वा अण्णो तुम्हे मोत्तूण आरेहो रयणाणं? कुणह पसायं. कीरज मे वरपरिकम्मं। मया पिंडवण्णं। कासवेण य कयं नसकम्मं। तारगसहिष्ण य सीहसेणेण अमबेण विहिणा दिक्सिड महतीए इह्डीए 25 पाणि गाहिओ मि पुंडाकुमारीए रईए विव कामो। ततो मणोरहळद्वाए तीए सह पमुदिओ विसयसुहमणुभवामि देवो विव विमाणगओ निरुस्कुओ। सुमरामि य अंसुमंतस्स—सो त-वस्सी अविण्णायकारणो मया दुक्सिए सो वि दुक्सिओ. मया मयणवसमुवगएण फरुसिओ गतो किंह पि होहिइ-ति एवं च वितेमि। अवलोयणगएण य मे दिहो नयरमञ्झे बहुजण-साउहकयपरिवारो 'अंसुमंतो एस णिसंसयं'ति वितेमि य। 'माणणिजो मया अंसुमंतो, 30 स्वणं परिश्वइऊण ममं पवण्णो' ति वितिय से पेसियं। आगतो य कयंजली पणमिऊण

१ °इ से ड° शां०॥ २ °डे तुब्सं तु शां• विना॥ ३ °ण जाणं अ व शां०॥ ४ °सं हे शां• विना॥

ठितो पुरतो।(??) मया भणिओ—जस्स अंसुमंतो न सहाओ तस्सै इच्छियसंपत्ती किं न हो इ?, कहं वा पसंसिस ? ति। सो भणित—कस्स पसाएण मम पसाएण मिहे कज्जसिद्धि ?ति(??)। पुच्छिको—कह ? ति। भणित—सुणह । ततो विदिण्णासणे सुहनिसण्णो कहेइ—

अहं ताब तुन्मं पायसमीवाओ रोबंतो गतो सेहिमवणं। तत्थ य दुक्तिको अहव
5 सहो सयणीए निवडिओ। सुतारा य ममं पुच्छति—कुमार! तुन्मं सारीरा माणसा वा पीछा जं एवं रोवह?. साहह, जैहिं कीरइ पिकारो इति। सा अदिण्णपिकवयणा रोवंती गया पिछणो कहेइ। सो मं साणुसयं पुच्छति—कहेइ संतावकारणं ममं गूढ़-न्ति। ततो से मया कसारेकण परिजणं कहियं तुन्मं वयणं बाहा य। सो भणति—मा दुक्तिको होइ. अवस्सं होज एयं कारणं. कुमारो सबकालसरवण्णपच्छाइओ दिसणं देइ. विवस्सं 10 अंतगमणं-ति सोकण निग्मओ। मुहुत्तमेत्तस्स य वसुमती गणिणी पिउच्छा मे आगया। सा मया बंदिया, भणति ममं विरिद्धए अवकासे—सुणाहि पुत्त! अज्जाजेद्वगेलण्णकारणं संपत्तयं। मया भणियाओ—कहं । ततो भणति—

#### पुंडाए उपात्ती

इहं आसि सुसेणो नाम राया, तस्साऽहं महादेवी । मम य पुत्तो पुंडो राया आसि ।
15 सम्बरिक्खयअणगारस्स समीवे णामिजिणप्पणीयं चाउज्ञामं धम्मं सोऊण सह मया
पषद्ओ पुंडं रजे निक्खिविऊणं । अहं सुयसिणेहेण इहेव ठिया । राया निस्संगो गुरुसहिओ अप्पडिबद्धो विहरति । अणवद्यो य मे पुत्तो ।

अहं च कयाई अजाहिं सहिया सम्मेयं पत्रयं निसीहियं वीसाए तित्यगराणं वंदिउं पित्थया। तत्थ य मो मंद्रसमीवे बुच्छाओ। रितं च तत्थ पत्रए देवुजोवो जातो। 20 वतो परमविन्हियाओ आरूढा मो गिरिं। वंदिउं निसीहियाओ जिणाणं, एगदेसे परसामो हो अणगारा—चित्तगुत्तं समाहिगुत्तं च। 'तेसिं देवेहिं णाणुप्पत्तिमहिमासमागपहिं कओ हजोवो आसि' ति विण्णायकारणाओ ते विणएण वंदिऊण पत्थियाओ। भणियाओ य तेहिं—अजाओ! अच्छह मुहुत्तं, सिस्सिणं णेह ति। ततो विजाहरमिहुणं परमरूवं हवयंतं, 'णमो परमगुरूणं' ति य बोत्त्याऽविद्वयाणि, तेहि य पद्यावियाणि। दिण्णा य वि- 25 जाहरी मम सिस्सिणी। पत्थिया य मो ते वंदिऊण। पुच्छिया य सा मया—अजा! कहं तुक्मं ते एते परमगुरूणं ित। सा कहेइ—

#### चित्तवेगाअत्तकहा

वेयहे पवए कंचणगुहा नाम [गुहा] अत्थि विविद्दधाउमंडिया, पायवेहिं साउ-फलेहिं उववेया। तत्थे चिय अम्हं इओ अणंतरभवे मिहुणं वणयराणं आसी—तेंदुओ 30 हत्थिणिंगा य। तत्य य कन्द-मूल-फलाहारा णिवसामो सुद्दं। एते य मुणिवरा तत्थ

१ 'स्स हुत्तीयं संपत्तं किं म होति क्यं वा शां० ॥ २ महे शां० ॥ ३ जाहे शां० विना ॥ ४ 'साहुक' शां०॥ ५ 'रुप्तडड म' शां० ॥ ६ ७० मे० विनाऽम्बत्र--- 'विका क शां० । 'विमायका क ३ की ३ वी ३ ॥

पहिसं ठिया अम्हेहिं विद्वा। 'एते रिसको महाणुभाग' ति परमाए भत्तीए बंदिया, निसं-तिया य फलेहिं अमयरसेहिं। ते मूणवयघरा निबला ण पिडवयणं दिंति, फलाणि ण परिगेण्हंति। ततो अम्हे गयाणि सकाऽऽवासं। समत्तनियमा य ते गया गगणपहेण कत्थ वि। अम्हे पुणो वि ते वंदमाणाइं विम्हियाणि, ते चेव मणे णिबहताणि तेसिं गुणे चित्रयंताणि विज्ञुवायह्याणि कालं काऊण——

वतो हं उत्तरसेढीए चमरचंचा नाम नयरी, तत्य य प्रवणवेगो नाम राया, देवी पुक्खलवती नाम, तीसे दुहिया चित्तवेगा नाम जाया। 'उत्तममहिला य होहिति-ति ऊरू विकत्तिऊण ओसही णे पिक्खता, तीसे पभावेण कुमारो ति नज्जमाणी परिवड्ढामि' ति अम्मधाई य कह्यति जोवणोदए। एवं मंद्रसिहरे जिणमहिमाए बट्टमाणीए दिहो मि दाहिणसेढीए र्यणसंच्यपुराहिवगरूलके उसुएणे लोकसंद्रीए अत्तएण गरूलवेगेण। 10 तस्स य ममं पस्समाणस्स तिवो नेहाणुरागो जातो। विण्णाया य णेण—जहा 'एस कुमारि' ति। अभिक्खणं च पेसेति गरूलवेगो ममं वरें । ताव य ण मुक्को जोगो जाव दिण्णा मि तस्स। ओसिई च णीणेऊण संरोहणीए साभाविया जाया। ततो कल्लाणे मह्या इद्वीए वत्ते भुंजामि भोगे निरविया।।

कयाइं च सिद्धाययणकूडे महिमाए वट्टमाणीए एते अणगारा तत्थेव गया आसीणे 15 वट्टूण, वंदिऊण य पुच्छति गरुळवेगो सह मया—भयवं! जाणामि 'दिटुपुत त्थ कत्थ-इ'ति । तेहिं भणियं—सावग! आमं, अण्णभवे कंचणगुहाए तुम्हे वणयरमिहुणं तेंदुगो हित्थणी य आसि ति । साभिण्णाणेण कहिए समुप्पण्णजाइस्सरणाइं पिडया मु परमेण विणएणं तेसिं चळणेसु 'वंद्णगुणेणऽम्हेहिं विज्ञाहरत्तं पत्तं' ति । इय तेसिं समीवे गुण- वय-सिक्खावयाणि गहेऊण गयाणि सपुरं।

अण्णया य गरुलके उत्तराया समुरो मे जायनिवेओ गरुलवेगस्स रज्ञं दाऊण, कणि-हगं च गरुलविक्कमं जुनरायं ठवेऊण पबइओ । ततो अम्हे रायसिरीं अणुभनामो । एतेसिं च अज्ञ इहं मुणीणं केवलमहिमानिमित्तं देवया अहासण्णिहिया समागया। अम्हे वि देवुज्ञोयविम्हिया उनागयाई, वंदिया य देवपूर्या गुरवो । कहिओं धम्मो देवाणं विज्ञाहराण य। पिडगया परिसा। अम्हेहिं वि जायसंवेगेहिं पुत्ते संकामिय रायलच्छी 25 पबइउं च आगया मो। एएण कारणेण अम्हं एते अण्णभवे वंदणिज्ञ ति परमगुरवो।।

एवं कहिंतिये दिहं तं ओसहं सांछेहाविछे दंसियं च तीए अजाए। गहियं मया कोउहहेण 'महप्पहावा ओसहि' ति। तओ अणाए अण्णत्य अवगासे सारोहिणी दंसिया, वैगहदा दुक्लिया गहिया (?)। आगया मो णयरं इमं।

कयाई च इब्मपुत्ता वित्रि भायरो, तत्थेगो पोएण गतो, दुवे आवणसंबवहारिणो । 30

१ °णेण वहं° च २ मे०॥ २ °ण तिलो॰ क ३॥ ३ °मि मया दि॰ शां०॥ ४ शां० विनाऽन्यत्र—साले -हावि॰ कसं० उ० मे०। सासोजि॰ की ३ मो० सं० गो ३ ॥ ५ °सह कि की ३ विना॥ ६ सराह॰ उ२ वे०॥

विवत्ती पोयस्स जाणिऊण दोहिं वि तेहिं मणिया जेहा भाषजा—दंसेहिं कुडुंबसारं ति । सा न इच्छति दंसेउं, तुण्हिका अच्छइ। ते य रायकुलमुबद्धिया विण्णेवेसु पुंडरायं-देव! अम्हं जया अम्मा-पियरी कालगया तया 'जेही भाया पमाणं' ति काऊणं अत्थतित न करेमो. सो पोएण गओ. तस्स न नज्जइ का वट्टमाणी?. घरणी य से न दंसेइ इ कुइंबसारं. द्वावेह, कुणह पसायं ति। रण्णा संदिद्रो तारगो सेही। 'जहा आणवेह एयं ति एवं किज्जड' तेण नयरचारनिउत्ता पुरिसा पेसिया इब्भगिहं। ते य घरणीए वयणं कहिंति । सा आवण्णसत्ता किर भणति-भत्तुणो पवित्तीतेणं दंसीम सारं, जड दारिका ततो साराणुह्वं देजा पडिवजित्ता. सेसं देवराणं अप्पिणिस्सं ति । रण्णा णेगमसमक्खं तारगो पुच्छिओ-कहं निष्कत्ती कज्जस्स ? ति । तेण भणिओ-सामि! गब्भत्यो वि 10 पुत्ती पेईकं अत्थं सारक्खइ ति । रण्णा भणिओ-एवं पुत्ता महप्पहावा, अहं अपुत्ती, न नजाति कहिं भविस्सति रजासिरि ? ति । छिण्णे ववहारे सेहिणा अहिनंदिओ सेही रण्णा । पुत्तलंभाभिकंखी कयाइं च अंतेचरमतिगतो। दिहा अणेण देवी पारावयमिहुणं पोयगाणि चारेंतं परसति णं तग्गयदिद्वी । प्रच्छिया णेण-किं परससि ? ति । भणति-सामि ! पा-सह ताव कालागुरुथ्वसामलं, रत्तचळण-णयणं, अप्पणो छुहं अगणेमाणं पुत्तसिणेहेण 15 तुंडेण उश्विणिकण पोयगमुहेस उक्तिरमाणं. अन्हं अणवश्वाणं किह कालो गमिस्सइ ? ति । कयाइं च कोसिको नाम तावसो कुंडोदरीय भारियाय सहिओ अइगतो रायभवणं। कैंढिणेण पुत्तज्ञयलं, एगो कंडोटरीअहिगतो, पच्छओ सो(से) एको । दिण्णाणि से वत्थाणि विविद्दरागाणि । पुच्छिया य कुंडोदरी-अजे ! इमेसु ते चडसु सुएसु कयरिम अहिंगी सिणेहो ?। सा भणति—राय! न में विसेसी. जी पुण बाहिती निग्गती वा 20 कतो य चिरायए तम्मि अहिगो ति । विसिज्जियाणि एयाणि । दृष्टण-तावसाण वि रण्णो-वजीवीणं पुत्ता अत्थि, मम नाम रज्जपतिणो पुत्तो नत्थि ति सोयणिज्ञो मि परियणस्स । किन्द्र काले गते अंतरपत्ती सुण्हा में संवृत्ता, संदिद्वा मया-जया वि दारिकं पसवे-जासि मंद्रभागयाए तया ममं तक्खणमेव विदितं करेजासि ति । प्रण्णसमए य जाया कण्णा। तओ सा ओसही जहासएण पिन्खत्ता विहिणा। देवीए धाईए य ममं च 25 विदितं । तं पुत्त ! एस सब्भावो-एसा कुमारी अकुमारज्जगणपरिसगमेहणमए (?)अ तीए, अजाजेह्रो उत्तमी पुरिसो जेण विण्णाया । एवं च साहिकण गया रायउछं।।

अहमि अमस्सीहसेण-तारग्धिहओ तुम्हं कल्लाणकारणमणुहे वं गओ रायउछं। रण्णा ऊरं विकत्तिऊण ओसही अवणीया, सारोहिणीय समीक्या ओर्साह पमत्ता । विवाहो मम पसाएण तुन्मं संपति । तो सबलवाहणो य गुडिय-विम्मयभडवंद्परिविओ अच्छा । यवं जाणह मम पसाएण इच्छियजण (प्रन्थाप्रम्—६१००) संपत्ति । ततो मया

१ 'क्लाविंसु पुं' उ० मे०। 'क्लाविंति पुं' शांगा २ शां० विनाडन्यत्र-'इक अत्थसारं रक्ख' ली ३ गो १ उ० मे०। पेयक अत्थं सारक्ख' क ३ ॥ ३ कहिलेण शां० विना ॥ ४ य वाराह्ण शां० विना ॥ ५ 'हेथं ग' शां० ॥ ६ 'हिमपत्ता शां० ॥ ७ 'व्छासि । ए' शां० ॥

पृतितो अंसमंतो, तस्साऽणुमएण पगतिमहत्तरा सेणाणायगादको य । पेच्छए सीहसेण-तारगसहिको अंसुमंतो नरवतिकजाणि।

चितियं मया-अहो! अच्छरियं, वणचराणि णाम साहुवंदणगुणेण उँचागोयाणि विज्ञा-हरेस वि जायाणि. धम्मे रती य से तप्पभवा चेव जाया. अहवा पगतिभद्दयाणि ताणि तिवेण सद्धपरिणामेण वंदिऊण तवोधणे जित मणुयरिद्धी पैत्ताणि, कोऽत्थ विम्हओ ?. मरु-5 देवा भयवती उसहदंसणेण विसुज्झमाणलेसा अपुबकरणपविद्वा नेवाणफलमागिणी संवुत्ता ।

एवं चितिकण पुणरिव विसयपसत्तो निरुत्सुओ विहरामि। अविवरीयसुहसेवणासुदितम-णसकुमुदालभागसोँमाभा(?) जाया य आवण्णसत्ता देवी पुंडा । तिगिच्छगोपदिद्वभोयणस्या अविमाणियडोहुङा य पयाया पुत्तं रायछक्खणोववेयं। परितृद्वा य पगतीओ । क्यों उस्सवो। नामं च से कयं 'महापुंडो' ति । एवं मे सुहेण वचित कालो सुयदंसणाणंदिययस्य ति॥ 10

## ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वस्रदेवहिंडीए पुंडालंभो दसमी सम्मत्तो॥

पुंडालंभग्रन्थाग्रम्--२५४-८. सर्वग्रन्थाग्रम्--६१११-२१.

# एकारसमो रत्तवतीलंभो

15

अहाऽहं रतिपसत्तो कयाइं सुरयपरिस्समसेदितसरीरो सह देवीये मणोरहळद्वाए पसुत्तो। सुको य मया दीण-कलुणो अहिवाहारी-अहो! सुहिओ जणो सुहं सुयइ पणयणीजणस्कै वम्महं दाऊण ति । तेण य सहेण पडिबोहिओ पस्सामि रयणकरंडगहत्थं कलहंसी पडि-हारी । सा रुयंती ममं उस्सारेजण भणति—सामि! देवी सामली करेड भे पणिवायं, अन्दि पेसिया सुमरमाणीए तुब्मं पायसमीवं। मया पुच्छिया-कुसलं रण्णो सपरिवारस्स ? देवीए 20 य सामलीए य आरोग्गं ? ति।सा भणति—सुणह सामि!, अंगारको दुरप्पा भड्डविजो अम्हेहिं अहि जुंजिउमागतो. ततो राइणा तुन्मं तेजसा जुन्झेण पराजिओ, गहियं च किञ्च-रगीयं नयरं. इयाणि रज्जलंभहरिसिए परियणे देवी तुब्भे दहुमिच्छति । 'तीए वि होड दुक्खपरिमोक्खों ति मया भणिया कलहंसी-णेहि मं पियाए सामछीए समीवं ति । सा तुट्टा ममं गहेऊण उप्पद्या । जाहे अण्णं दिसाभायं नेइ, न वेयद्वाभिमुही, दाहे 25 भया चिंतियं-धुवं न एसा कलहंसी, का वि मं दुद्दा वहति एएणं रूवेणं ति । ततो में संविद्यमुद्धिणा संखदेसे आह्या, अंगारओ जाओ। भीएण मुको य णेण । सी नहो । अहमवि निराधारो पडिओ हरए। तं च सिल्छं मंदवहं। चितियं मया-महानदी नूणमेस ति।ततो मि उत्तिण्णो वीसमामि। सुओ य मे संखसहो -- नूणं नयरं अत्थि ति।

१ उचियगाणि शां० विना ॥ २ पत्ता, ण कोइ इत्यऽस्थि विन्हं शां० ॥ ३ रिउस्ड व २ में० विना ॥ ४ °सोमभा शां० विना ॥ ५ °पुंडारूंमी दसमी सम्मत्ती शां० पुष्पिका ॥ ६ °स्स इत्थं दा° ली ३ ॥ ७ ततो म° शां• ॥ ८ मए सं° शां० ॥

व० हिं० १८

ता पर्भायं रयणीए । गतो मि नयरसमीवं । पुच्छिओ य मया पुरिसी-कि नामयं नयरं गंगानदीतीरभूसणं ? । तेण भणियं - इलावद्धणं णयरं. कओ वा तुब्भे एह जओ न जाणह ? ति । मया भणिओ—िकं तेह एयाए कहाए ? ति । तत्थ से ण्हाओ । पच्छ-ण्णाभरणो छाया-पुष्फ-फलसंछण्णपायवोवसोभियं घणतोवमाणं पस्सामि पुरवरं सुक्रज्वपा-**४ बारदुवारागाढँफारेहपरिक्लेबॅ**विडङगोडरवरं । पविद्वो य म्मि रायमग्गमणेगरह्मुसंचारं बहुरसिक-विविद्दवेसनराऽऽकुळं । पस्सामि पसारियाणि दुगुह-चीणंसुय-हंसळक्खण-को-सिंज-कसवद्धणादीणि वत्थाणि, तहा सेकयाणि कुंकुन-कुवलय-पलास-पारावयगीव-मणो-सिला-पवालवण्णविविहरूवगविराइयं(?), वीणापट्रगनिगरे, मिगलोमिके य, विविहरागे य अमिलाकंबले, मणि-संख-सिल-प्पवाल-कणग-रययमाभरणविहाणाणि य, तहा गंधंगाणि 10 घाण-मणहराणि पस्सहे। एगस्स य सत्थवाहस्स आवणस्वगतो निह । सो य कइकजणब-क्लित्तचित्तो वि ममं सादरं भणति-उवविसह आसणे ति । उवविद्रो मि । तस्स य महत्तमेव सयसहरसं पडियं। सो य परिक्षोसवियसियमुहो क्यंजली ममं विण्णवेइ-सा-मिपाया! अज तुन्भेहिं मम गिहे भोत्तवं. कुणह पसायं ति । मया पिडवण्णं-एवं नामं ति । सो भणति—वीसमह इहेव सहत्तं, जाव गंतूण केणइ कारणेण एमि ति । तेण य 15 दासचेडी य सुरूवा ठविया आसणे । सो गतो । सा मे पुच्छमाणस्स परम्मुही पिडवयणं देति। मया भणिया—बालिके! कीस परामही संख्वह ? अणभिजाया सि ?। सा भणड-महस्स मे पडिकुछो गंधो लसुणोषमो, तं जाणमाणी कहं तुब्भं अभिमुही ठाइरसं? ति । मया भणिर्या-मा दुन्मणा होहि, अवणेमि ते जोगेण वाहणपरिकुटाइं गंधाइं आणेहि द्वाणि जाणि अहं उवदिसासि-ति । उचारियाणि जहा, तीय उवणीयाणि । सवाणि 20य जोइयाणि संणिद्धयं सण्हकरणीयं नछीयंते भरियाणि । कया गुलिकाओ, जांओ तं गंधं उवहणंति, जाओ य कुवरुयसुगंधे वयणं कुणंति। कमेण य तीय सहे घरियाओ। जाया सरमिसही । आगतो सत्यवाहो । तीए य तिवहं गंधं उवलक्खेऊणं णेति मं गेहे । ततो सोवयारं भैजाविड विवित्ते अवकासे महरिहवत्थपरिहियस्स दवणीयं भीयणं कणग-रययमायणेण सुकुसछोपायसिद्धं, सीहकेसर-कुव लेथेंफालफलमोदकं (?), पप्पद्व सरकुम्मासमो-25 यगचकारिकसिरिविट्टभातिका(?) भक्खा, मिंदू-विसंद-सगसिद्धा य कलमायणा, रार्थसाद-उप्पाय विविद्या लेज्झा य, जीहापसायकराणि ठाणकाणि य विविद्दसंभारसिद्धाणि, पेजा काय केंण (?) । ततो सादरपरिजणोवणीयं भोयणं भुत्तो य, कर्छौयचुण्णपक्खालियकर-वयणो

१ °या रथणी। पगतो क ३ शां०॥ २ सुम्ह शां० विना॥ ३ °यं पस्सा शां० विना॥ ४ °दणरिक्को शां० मे० विना॥ ५ वसो उ शां० विना॥ ६ ए पसिविश्वेयं ति राय धी ३॥ ७ °से आ शां० ॥
६ °या महुणा हो हु, अव ° कसं० शां० विना॥ ९ सेणिहियं शां०॥ १० °ओ य गं० शां० विना॥
११ °क सु शां० ॥ १२ °यं तं व शां० विना॥ १३ मजित शां०॥ १४ शां० विनाध विनाध ११ क सो विनाध १६ विनाध १६ विनाध १५ °हिसाति शां०॥ १६ °मि।
कु सर्वेष्वादरें पु॥ १७ °द्सि दो उ २ मे० विना॥ १८ शां सास सद्य शां० विना॥ १९ क सा य द मे० विना॥ २० कण। स धी ३। क पणको सो व शां०॥ २१ विकाध १० विना॥ १० कण। स धी ३। क पणको सो व शां०॥ २१ विकाध था।

य आवंतो, सुगंधफळविसद्वयणो उहिओ आसणाओ। सेसमवणीयंमण्णं परिचारिगाईं।
सद्याणि में अंगाणि विक्तिराणि वण्णकेण घाण-मणवड्डभेणं। सुरिभक्कसुमकेष्पिए सत्थाहसंविद्वे सुद्दवत्थसंदुए सयणीए संविद्वो मि। उवासए भृत्तभोयणं सत्थाहो य समं।
पुत्रिक्कओ य मया—केण कारणेण अहं भो! आणिओ तुन्भेहिं ? 'सामिपाया! सम
गिहे भोत्तवं'। से ततो कहेद—

## रत्तवती-स्रमुणिकापरिचओ तप्पुबभवो य

सामी! इह भद्दो नाम सत्थवाहो आि । तस्स य पुजमसिरी नाम भारिया । तेसिं मणोरहसयलको पुत्तो अहं मणोरहो नाम। पत्तजोवणस्स य मे सरिसकुलाओ आणीया भारिया पुजमावती । तीसे अतिया मम दुहिया रत्तवती दारिया। तीए समगं जाया दासचेडी, सा य लमुणगंधमुही, ततो सा 'लमुणक' ति बालभावे भण्णमाणी ममं गिहे परिवद्वति । 10-

कयाई च सिवगुत्तो नाम अणगारो तिगालदिसी विजलोहिनाणी इहाऽऽगतो, कामत्थाणोपवणमज्ज्ञगतो य मया सकुलेण वंदिओ। धम्मकहा य तेण भयवया कम्म-विवागकहा पत्थुया। जहा—

सावय! कम्मगद्दयाए कम्मोद्दएण य असुद्देण णरगगामी जीवा भवंति, सुभा-ऽसुभ-कम्मोद्दएण य तिरियगति-मणुयलाभो, सुभकम्मोद्दएण देवलोगगमणं। नेरइएसु तिबाऽसु- १६६ ह्कम्मा चिरहितीया भवंति। तिरिएसु दुवण्णा दुग्गंधा दुरसा दुष्फासा हुंडसंठिया, मणुएसु जातिविद्दीणा दुवण्णा दुग्गंधा अणिहफासा कुसंठिया अणाएज्जवयणा कुसंघयणा भवंति। देवेसु वि य वहं(?)तव-णियम-दाण-मिच्छातवदूसिया किव्विसिया-ऽऽभिओग्ग-देवदोह्नगला-भिणो भवंति, पेलवा वा कम्माण चएसु रह्स्सकालहितीया भवंति। तिरिय-मणुएसु णाइकि-लिहज्ज्ञवसाणा अपसत्थवण्ण-गंध-रस-फास-संठाण-संघयणा भवंति। विसुद्धतरलेसा तिरिया 20. अकम्मभूमीसु समसुसमासु कालेसु वासेसु समुष्पज्ञंति। मणुया पुण विसुद्धचरण-दंसण-तवोवहाणा देवलोयाको चुया उत्तमरूव-सिरी-लायण्णा माणणिज्ञा महाभोगिणो विणीर्या दाणसीलया भवंति; अहमिदविमाणचुया वा परिक्खवियकिलेसा नेवाणलाहिणो भवंति।

ततो कहंतरे य मया पुच्छिओ सिवगुत्तो अणगारो-भयवं! इमीए किं मण्णे दारि-काए छसुणगंधो वयणस्स ? ति । ततो भणति-सुणाहि-

चक्कपुरे अतीयकाले पुष्फकेऊ नाम राया आसी। सो तिवग्गाऽविरोहेण पुरं रजं च पालेति। तस्स य पुष्फदंता नाम महादेवी आसि पुष्फवती विय महुमासल्डली मणोज्जरूवा। तीसे पंडितिका नाम सेजपाली हिया कुसला बहुमया आसि। ततो सो राया पुष्फकेऊ देवगुरुस्स अणगारस्स समीवे धन्मं सोचा पुत्तस्स रजं दाऊण पद्मइओ।

१ °यं मक्षं परि॰ शांव विना ॥ २ °कबापीडे सत्था॰ शां० ॥ ३ सो शां० ॥ ४ °क्तिका म॰ शां० ॥ ५ °वसरीरका॰ उ० मे० ॥ ६ °यदा॰ की ३ विना ॥ ७ °का य म॰ उ० मे० ॥

25

पुष्फदंता देवी सेह पंडितिकाए अणुपषद्या रायाणं। ततो पुष्फकेऊ अणगारो अपरि-विषयेरग्गो अहिगयसुत्त-ऽत्थो तर्बुं ज्वतो विहरिऊण विद्वयकम्मो निव्युओ। ततो पुष्फदंता य अज्ञा जाइ-कुल-रूव-ईसरियमएण पंडियं अज्ञं अवज्ञाणंति निव्मत्थेद्द —वीसरिता ते जाई, अवसर ति, पूद्मुही मा मे अभिमुही ठाहि, मा य आसण्णा पिडवयणं देहि, वित्याच्छण्णमुही परिसक्षमु मे समीवं ति। तश्रो सा पंडितिका एवमवि गरिहया वितेति—सत्रं भणाति देव(वि)-त्ति पिडिति से पाएमु 'खममु मे अवराहं' ति। तह वि पणयं वंदति। ततो तीय अहियासेमाणी सम्मं हीलणं पंडितिका णीयागोयं कम्मं खवेति, मुह्वण्ण-गंध-रस-फासाओ आदेज्ञवयणा दश्चागोयं च णिवृत्तिया। पुष्फदंताए पुण गिव्याए पृतिमुहता णीयागोयया णिवृत्तिया। जं च पुष्फदंता तवं पगेण्हित तं पंडिका वि 10 अणुवत्तए। ततो [दो] वि कालं काऊण सकस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो अग्गमिह-सीओ जायाओ। ठितिक्खएण चुया जा पंडितिका सा तव धूया रत्तवती जाया, जा पुष्फदंता सा लसुणिका जाया। रत्तवई अद्धभरहाहिवइपियभारिया भविस्सति॥

मया पुणो पुच्छिओ—कहं(हिं) सो रत्तवतिभत्ता ? कहं वा वियाणियबो ति नं ?। ततो भणति—जिम्म णे आवणे गयस्स पायणिसण्णे तक्खणादेव सयसहस्सळाभो भविस्सति, 15 लसुणगंधि च दारियं सुगंधमुहिं च काहिति सो 'अद्धभरहसामिपिउ' ति ।

एवं कहिए वंदिऊण तं महरिसि अइगओ। तप्पभिति च लसुणिका चेडी आवणे साहीणा अच्छत्ति। लाभो य में जहां संदिद्वो साहुणा तहा अज जातो। एवं च मया विण्णवेयं ति।

तओ सोहणे मुहुत्ते(प्रन्थाप्रम्-६२००) रत्तवतीए पाणि गाहिओ सत्थवाहेण विहिणा। 20 ततो रत्तवतीए रत्तंत-कसिणमञ्झ-धवललोयणामयभूयवयणचंदाए चंदप्पभावदायाऽऽहरिय-सिरीय सिरीअ विय पडमवणविहारदङ्याए सह विसयमुहमणुभवंतो सुहं वसामि ति ॥

# इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए रत्तवतीलंभो एकादसमो सम्मत्तो ॥

रत्तवतीलंभग्रन्थाग्रम्-९२-१४. सर्वग्रन्थाग्रम्---६२०४-३.

## बारसमो सोमसिरिलंभो

क्याई च भणित मं सत्यवाहो वाससमए—सामिपाया! महापुरे नयरे इंद्महो अईव पमुदिओ. जइ इच्छह वश्वामु पिसाउं ति । मया पिडवण्णं—एवं भवउ ति । ततो उव-गया महापुरं नयरं सुरपुरसिरच्छं । बहिया य नयरस्स पासाया बहुविहा । ते दृहूण मया पुच्छिओ सत्थवाहो—िर्क एयं पिडनयरं ? ति । सो भणिति—

१ सहिया पं° शां॰ विना ॥ २ °िहका° कसं॰ उ॰ मे॰ विना ॥ ३ °युजाेवो वि° ली ३ विना ॥ ४ °रिकमसु कसं० उ॰ मे॰ विना ॥ ५ रत्तवतीलंभो एकादसमो सम्मत्तो इति शां० पुष्पिका ॥

इहं रण्णो सोमदेवस्स दुहिया सोमसिरी नाम। सा 'रूबसुंद्रि' ति पिरणा से सयंवरो दिण्णो। ततो हंसरंह-हेमंगय-अतिकेच-माळवंत-पहंकरपभितिओ जे रायाणो कुळ-रूब-जोबण-विभववंतो हितयहद्दता रायणा आहूया, एतेसु पासाएसु संठिया। सा य कुमारी विसन्निता। ततो पढिगया पत्थिवा सगाणि हाणाणि। सा वि य मुई संवृत्ता। एयनिमित्तं एयाओ पासायपंतीओ आवासन्ति।

ते य समइच्छिया मो नयरं पिच्छियवयसंकुछं। पत्ता य इंदत्थाणं। पस्सामी य महं सुर-विउधियमिव विन्हियमणसो अंतेउराणि । इंद्पयिन्खणं काउं विविहजाण-बाहणे अवस-रिया मो। तओ तातो सरजवतीओ विव पूर्व काऊण क्यप्पणामाओ आरूढाओ सगाणि बाहणाणि तियसबहुओ विव । परसामी य बहुजणं विकोसमाणं पछायमाणं च समंतको । 'किं मण्णे कारणं होजा?, अवलोएमो'। ताव य गजो आरोहगं विवाडेऊण मयवसेणं 10 जणं चक्खुपहपडियं विणासेंतो जाइ तं पएसं। जणो य 'एस विज्ञुसुहो हत्थी जमप-हिरूवी पत्तो' ति जवेण हत्थीदुग्गमं पएसमङ्गीणो । सो वि पवहणाणि मोडेडं पवत्तो । ततो जुवतीजणो सारहीहिं किच्छेहिं निवाहिज्जति । एगा य कण्णया जाणाओ गयकराऽऽ-कड़िया पड़ित घरणिवट्टे 'सरणं सरणं' ति भण्णमाणी । दिहा य मया । ततो अहं तं असंभंतो 'मा भायसि' ति भणंतो तीसे समीवं जाव य सारहिं विवाडेति ताव य मया 15 पच्छओ अप्फालिओ कण्णं चेत्रकामो। रोसेण परावत्तो। मैया सीहावलि-दंतावलि-गर्त्तं ही-ण-सद् छ छंघणेहिं पुच्छ गहणेहिं सिग्घयाते तहिं तहिं भामिओ । जणो य तयवत्थं गयं ममं च सिग्घयाए बहुरूवमिव परसमाणी पासायगती देइ साहुकारं । पुरिसा भणति— अहो! सुपुरिस! तुमे पगासीकओ जसो विपुछो । परिजणो इत्थीओ य अणुकंपियाओ भणंति-पुरिसवर! रक्खंतु ते देवयाणि गयरूविणा जमेण सह जुज्झमाणं । काइ क्रस-20 माणि गंधचुण्णाणि य खिवंति । मया वि य बहुहिं करणेहिं समं गाहिओ जाहे गओ मराल-गोणो इव मंदगमणो संवृत्तो, जियं च नाऊण दुयं गतो सि कण्णासमीवं । सा वि य थळगया विव पर्जिमणी, जूहभट्टा विव हरिणजुवई भयथंभियगत्ता. गएण वणळ्या विव उक्खिता गहियाँ एकसिहाए। तं च गहेऊणं पुरजणविम्हियसंथुद्यमाणेण अवंगत-दुवारं भवणकोडगमुवणीया, ठविया, भणिया य-मा भाहि, नित्थि ते इयाणि हत्थिभयं 25 ति । सा पद्मागयसण्णा परितोसवियसियमुही पहिया पाएसु-पियं खु ते सामि!, जं त्थ 🐃 अक्खयसरीरा फिडिया गयमहाओ । तओ अणाए अवैभासेऊणं णियगमुत्तरीयं मम दिण्णं, मदीयं गहियं अंगुलेयगं च दिण्णं।

१ ली ३ उ० मे० विनाऽन्यत्र— ेरह्ह के ३ गो ३। ेरच्छ है शां०॥ २ ेह सरणं ति समामाणी शां० विना॥ ३ सहासी शां०॥ ४ शां० विनाऽन्यत्र— ेलीलक्षूणलंघ के ३ ली ३ गो ३। ेलीणक्ष् छलंघ उ० मे०॥ ५ फेह शां० विना॥ ६ व्याए एकाए सि शां० विना॥ ७ अवगुत्तदुवारभ शां०॥ ८ ण भयं इयाणि अध्य हत्यस्स ति शां०॥ ९ वतासे शां०॥

समागतो परिजणो, तेण णीया रायउछं । मम वि गिहपतिणा पासायाओ अवहण्णेण स्वणीयं आसणं—सामि! वीसमह ति । आसीणो मि कयपायसोओ मुहुतं अच्छामि । स्वागया य मणूसा रहं भवछविषद्युत्तं गहेडण । आरुढो य मि तेसि व वयणेण, पत्थिओ मि । पेच्छित मं जणो पैसंसमाणो 'एस सो महियछससी पुरिसाइसओ' ति 5 जंपमाणो । कमेण पत्तो ससुरमाउछस्स कुबेरदत्तस्स सत्थवाहस्स भवणं कुबेरभवणमिव समिद्धीयं । अवतिण्णो य रहाओ । कयण्येपूओ पविसमाणो कोहगतुवारे पस्सामि पिड-हारिं महरिहाभरण-वसणं गिहदेवयमिव रूविणीं, सैपाउयं, कंचणबद्धंडगहत्थगयं, को-ऊहिकजणिवारणत्थमुविहयं । भवणमऽतिगतो य अहिनंदिओ परिजणेण सत्थवाहस्स । सुहासणगतो य सयपागिसणेहऽक्भंगगत्तो संवाहिओ कुसछाहिं संवाहिकािस, एहिवओ य 10 मंगछेहिं । कयवत्थपरियद्दो सादु पत्थं च भोयणं परिमुंजिङण आयंतो, सयणीए संविद्दो, सुरहिफछक्यमुहो वीसमामि । निवेदियाऽणुण्णाया य पिडहारी सिरिपिडिरूवा मे विजणे पणया परिकहेति—सामि! सुणह—

#### सोमसिरिपरिचओ तप्युवभवो य

इहं सोमदेवो राया पिउ-पियामहपरंपरागयरायळच्छीं पिडिपाळेइ। तस्स अग्गमिह सी

15 सोमचंदा नाम पगितसोमवयणा । तेसिं दुिहया सोमिसिरी कण्णा, तुन्भेहिं जीसे
जीवियं दिण्णं। तीसे पिउणा सयंवरो दिण्णो। समागया य रायाणो, जे ताए कुळ-सीळह्व-विभवसम्मया। सबेसु य तेसु समागएसु कुमारी सोमिसिरी पासायतळगया ततो
सिहजणसंतुया विहरइ। सबाणुस्स य अणगारस्स णाणुष्पत्तिसमागयदेवुज्ञोयदंसणेण
मुच्छिया विरस्स सत्था मूई संवुत्ता। तिगिच्छेहि य पयत्ते वि कीरमाणे मंतोसिहि-हो20 मादिविहिणा जाहे न ठवित किंचि ताहे ते रायाणो सयाणि थाणाणि पिडिगया। 'जंभगेहिं
से वाणी हित' ति ठिता तिगिच्छगा। सा वि अक्स्वरे किहित्ता संदेसे देइ। मया य
विज्ञणे भणिया सण्णवेऊण—पुत्त! अहं ते धाती माय व वीससणीया. जइ कारणेण
केणइ बळा मूकत्तणं कुणिस तो कहेहि मे वीसत्था. न ते पस्सामि उवधायळक्खणं किंचि
ति। ततो ईसिं विहसिऊण हियय-सुइनंदणं भणित—अम्मो! सचं अत्थि कारणं, न पुण

25 ते मया असंदिद्वाए कस्सित कहेयवं। 'एवं' ति य मया पिडसूए भणित—सुणाहि—

अहं इओ अणंतरभवे देवी आसि कणगिवत्ता नाम सोहम्मे कप्पे कॉकणविस्पिप विमाणे। देवो महासुके देवरायसमाणो सयंपभिवमाणाहिवो, तस्साऽहं भजा। देवेण सुमरियमित्ता तस्सेव पमावेण खणेण महासुकं कप्पमुवगया मि; सोधम्माओ य अणंत-गुणविसिट्टे सद-फरिस-हव-रस-गंघे पं विसये अणुहवमाणी, सामिणो मणोहरेहिं नीपिं

१ पस्समा<sup>०</sup> शां० विना ॥ २ <sup>०</sup>ग्धमाणो पूओ उ २ मे० विना ॥ ३ सपह्कं कंचणबहुदंह<sup>०</sup> शां० ॥ ४ विणयपण<sup>०</sup> शां० विना ॥ ५ <sup>०</sup>रेहिं छि<sup>०</sup> शां० विना ॥ ६ <sup>०</sup>चित्रहे वि<sup>०</sup> शां० विना ॥

वयणेहिं य तकालजोगोहिं भूसण-सयणेहिं पीतिमुवजणेमाणी, तेण विसक्तिया सयं कोंक-णवर्डेसगमुवेमि । एवं च बहूणि पलिओवमाणि मे गयाणि अम्मो ! तेण देवेण छालि-जंतीए दिवसो विव ।

क्याइं च धायडसंडदीवपरिच्छिमद्धे अवज्ञानयरीए मृणिसुबयस्स अरहती जम्मण-महे समागया देवा. अहं च पियसहिया । निवत्ते महे तन्मि चेव समए धायडसंडेदी-5 वपच्छिमद्धे दृदधम्मस्स अरहओ परिनेवाणमहिमं विहीए देवा काऊण नियगावासं पहि-गया । अहमवि सहासकाहिवसामाणियदेवसहिया पत्थिया महासकं कप्पं । अंतरा य बंभलीयकप्पे रिद्वविमाणपत्यदसमीवे लोगक्खादगमञ्झे इंद्वणुरागो विव लणेण सो मे हिययसामी विणद्वो । ततो निराह्योगा दिसा मे जाया, पडिहया उद्भगती । ततो विसण्ण-मणसा य 'कत्थ मण्णे पिओ गतो सहुमसरीरो होइऊण?' तं चुतं पि सिणेहेण अविद्माणी 10 णियत्ता गयाऽऽगयमग्गे अण्णेसमाणी तिरियलोए पत्ता जंबुद्दीवगउत्तरकुराए भद्दसाल-वणे मज्झदेसकूडभ्यं जिणाययणं । तत्थ य सोगवसगया वि जिणपडिमाकयपणामा एग-देसे पस्सामि पीतिकर-पीतिदेवे चारणसमणे विजलोहिनाणी । ते वंदिऊण पुच्छिया मया-भयवं! कत्थ मण्णे मे नाहो गतो ? कया वा तेण सह समागमी होजा ? ति । ते बेंति-देवी! सो ते देवो परिक्खीणसत्तरससागरोबमद्रिती चुओ मणुस्सो आयाओ. तुमं 15 पि चुया रायकुळे महापुरगस्य सोमदेवस्स रण्णो दुहिया होहिसि. तत्थ य तेण समा-गमो होहिति. गर्यदंसणपहस्वगयं जीवियसंसए परित्ताहिति सो ते मत्त-ति तेहिं कहिए गया सबिमाणं। ततो हं तिम देवे पडिबद्धरागा केणइ कालेण चुया इहाऽऽयाया, समणणाणुष्पत्तीय समागयदेवुज्जोएण समुष्पण्णजातीसरणा [ मुच्छिया ] । सत्थाए य मे चिंता जाया-मम पिउणा सयंवरो दिण्णो, समागया य रायाणो, न मे सेयं संखावे, कयं 20 मे मृयत्तणं । ततो पढिगएस राइस 'साहसंदेसं पडिवालेमाणी अच्छामि' एवं चितेजण मूअत्तणमबळंबामि. 'तेण य विणा किं मे उल्लावेणं ?' ति ॥

एवं च कहिए मया भणिया—पुंत्त! सोक्खभागिणी होहि, समागमो य ते होड पुढभवभत्तुणा पिययमेण सह ति। ततो मे अज्ञ गयमुहाओ राहुमुहाओ विव चंदपिंडमा
विणिग्गया संती गिहागया कहेइ पच्छण्णं—अन्मो! सो मे अज्ञ दिहो पुढभविओ भत्ता; 25
तेण मे जीवियं दिण्णं, जो साहुहिं कहिंच ति। सतो मया अहिनंदिया—पुत्त! कञो ते
देवेहिं पसाओ. कहेमि ते रण्णो देवीए य, ततो ते मणोरहसंपत्ती अज्ञेव भविस्सइ ति।
पवं आसासेऊण गया देविसमीवं, राया वि तत्थेव सण्णिहितो। कयववयाराए मे कहियं
तेसिं कारणं, तीसे जातीसरणं। 'तेणेव से जीवियं दिण्णं' ति सोऊणं रण्णा पूद्या।
भणियं च णेण—धन्मको जीवियदाया सो चेव सोमिसिरीए पभवइ. मया वि से सर्य-30

१ °हिं भिति° शां० विना॥ २ °संडे भेव प° शां०॥ ३ उ २ मे० विनाऽन्यत्र— °यवसणसुव° ली ३। °यदंसणसुव° क १ गो ३॥ ४ °हिया ग° शां०॥ ५ प्रतिके ! सो ° ली १॥

15

वरो दिण्णो. पुष्टभवियभत्तारसमागमसमए य से सबसंपत्ती. कहं पसत्थे दिवसे सुद्धृते पाणिगाहणं-ति वोत्तृण मि विसि ज्ञिया—वहसु से वत्तं ति । ततो हं 'कुमारीए पियं' ति सुक्भं समीवसुवगया । 'देवा वो विदिंतु सुहातिं' ति वोत्तृण कथपणामा गया ।

आगतो य कंचुई वत्थाणि गंघ-महे य गहेऊणं। तेण मि वद्धाविओ रायवयणेण, अप्पपb रिसमं च पुच्छिओ। ततो परिग्गहिओ उवणए। ममं पि कुबेर (भन्थाप्रम्-६३००)द्दस्मवणे
ति सुद्देण गया रयणी। पभाए उदिए सहस्सिकरणे जसमं नाम अमन्नो आगतो रायमहतरियाओ य। तेहिं मे कुबेरदत्तपरिजणेण य कयं वरपिडकम्मं। ततो सिबिगाए विमाणसरिसीए आगतो रायकुळं। पुरोहिएण य भिगुणा हुयवहो हुओ । परितोसविसप्पमाणवयणचंदाएँ रण्णा सोमदेवेण सोमसिरीए पाणि गाहिओ मि । 'पभवह मे सकोस10 स्त' ति मंगळनिमित्तं निसद्वा बत्तीसं कोडीओ। ततो हं सोमसिरीसहितो देवो विव
देविसिह्ओ रायविहियमोयण-ऽच्छादण-गंध-महेण परिचारिकोपणीएहिं मणिच्छिएहिं
परिभोगद्वेहिं सण्णिहिएहिं इद्विसयसुहसायरावगाढो निरुस्सुओ विहरामि।।

### ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए सोमसिरिलंभो पुन्वभवसंबंधो बारसमो सम्मत्तो॥

सोमसिरिलंभप्रन्याप्रम् - श्लोक १०४-२६. सर्वप्रन्थाप्रम् - श्लोक ६३०८-२९.

## तेरसमी वेगवतीलंभी

ततो पुवर्मेवियसिणेहपडिबद्धमाणसाए य सोमसिरीए पगतिमहुरवाणीए हियहियओ पैइदिवसविबद्धमाणमयणपसरो कुमुमसरो विव रइपसत्तो तीसे सपरिजणाए पीतिमुब-20 जणेंतो गमेमि केइ रिउगुणे।

कयाई च पैवियारपरिस्समखेदछद्धनिहो पिडबुद्धो भोयणपरिणामेण, सयणीए य सोमिसिरिं अपस्समाणो विसण्णमाणसो चिंतेमि—कत्थ मण्णे पिया गया होज्ज अपिड-बोहिय मं? ति. अहवा कारणेण णिग्गया होज्ज-ति विबोहेमि चेडीओ वासघरपा- िलयाओ—देवीं जाणह, कत्थ गया होज्ज कि । तातो भणंति—सामि! न याणामो, 25 इयाणि बोहिया मो तुम्हेहिं। तओ य भवणे मिग्गया न दीसित । ततो मया चिंतियं— कुविया होज्ज ति, जा मे दिरसणं न पेच्छिति ति । एवं च बहूणि चिंतेतस्स कहंचि रयणी खयं गया । किहयं च रण्णो सदेवीयस्स । ततो रायघरे सबत्थ पमयवणे विमिग्गया न दीसए कत्थइ । ततो रण्णा भणियं—आगासगामिणा केणइ अविहया होज्ज, जओ पवत्ती नित्थ ति । मम वि एयं मणे ठियं—धुवं एवं सुचिरकोवणा 30 पिया न होति. जा ममं अपस्समाणी खणमवि उस्सुया होति, सा कहं संतिया दंसणं मे

१ सोमसिरि° इलादि शां॰ पुष्पिका ॥ २ °भवसि° शां० ॥ ३ पदिदि° शां० ॥ ४ परिचा° शां० ॥

न राहिति ?. घ्वं हिया केणइ रूबळुद्रेणं मंदमतिणा तीसे सीबसारं अजाणमाणेषं ति । एवं ठिया बुद्धी, तह वि मंद्मोहियं मणे ठियं मतीपुवविरहिकते सही (१) अवकासे पमयवणे संक्रिगिडे पमग्गामि 'तग्गयमणसा परिहासेण न मे देवि पहिचयणं' । तो णं अपस्त्रमाणो वि बाहपडिरुद्धछोयणो छता-जालघर-कयलीघरगयं पुरओ कीलाडविहयं च पस्सामि, आभासामि य-पिए! किं सि कुविया ? अहं तव छंदाणुवत्ती, मा बाहसु, 5 कीस निलका सि ?- कि अंपमाणी परिमि एते पएसे । चेडीओ य मं तहागयं जाणंतीओ पियं भणंतीओ अंसणि वि घरमाणीओ णाणाविहेहिं वक्खेवकारणेहिं रमाबेडमिच्छं-तीओ खणं पि न बिरहेंति । न य में सोमसिरीगयितस्य परमाँयरनिमित्तेस वि हवेस सजाति मणो. न गीय-बाइय-पहिएस. न य भोयणमभिलसिउमिच्छहे । मम वि य आहा-रमणिच्छमाणे परिजणो राया न मंजति । मुण्णं मिव भवणं मन्नमाणो ण रत्ति निहानस-10 भ्रवेमि । एवं चिंतयंतो मृदयाए पुरओ अणच्छमाणि पि अच्छमाणि पस्सामि सहसा । एवं मे विसुरमाणस्स गया दो वि दिवसा । ततियदिवसे य किंचि दिवससजीविओ सोमसिरिगहियहियतो 'असोगवणियाए तीए सह रमितपुत्रे अवगासे अवस्स मे विणो-को होहिति' ति भणंतो परसामि पियं पसण्णमुहिं । उनगतो से समीवं. हरिसवियसि-यच्छी नेमि णं—संदरि! कीस सि क्रविया अकारणेण ?. पसीय. मा मे अदंसणेण 15 पीला होहिति. एसा ते अंजली, मुयसु कोवं ति । सा भणति—अजपुत्त ! नाऽहं तुक्भं क्रिपिरसं, सुणह पुण कारणं, जेण मे तुन्मं परिजणस्स य दंसणं न दिण्णं-मया पुषसुओ नियमोपवासो, तत्थ य मोणेण अच्छिर्यंवं, सप्पियस्स वि जणस्स न देयवी आछावो, सो य मे पुण्णो तुज्ज चलणपसाएण, तिश्चयमरक्खणपराय संजमेण सेवियहं, तत्थं न तुन्हेहिं छलो गहेयतो । मया भणिया-पिए! न ते अवराहो दइयजणखलिए, भणस किं कीरड १२० ति । [भणति—] एयम्मि वतके विवाहकोडयं कम्मं सबं कायवं, वतउज्जवणं एवं ति । मया भिणया-कीर्ड सबं, जं आणवेसि ति । निवेदियं रण्णो पियं देवीए य-दिहा कुमारि ति । सिज्जियं चाउरंगं, दुव्वा-दृब्भ-सिद्धत्थकादीणि य मंगलाणि । ततो सयमेव अणाए हुयवहो कणयकलसा य वारिभरिया दिसास द्वविया। ततो पगीयाणि भंग-लाणि चेडीहैं । कत्नसा य णाए सयमुक्तिचित्रणं अप्पणो मम य उबरिं पस्हत्थिया । 25 विहसमाणी य भणति-सुणंतु छोगपाछा सोम-जम-वरुण-वेसमणा, जनवणदेवयाओ, परिजणो य-अहं अज्ञउत्तस्स भारिया. अज्ञप्पिति मम एसो देवयं, पभवति जीव-वस्त । मया वि वरनेवत्थिएण व वहुवैसाए गिहिओ से दाहिणहत्थी पसत्थलकाणी । पॅरिगतो ऑंगे । उवगतो मि जहा सगिई । संदिद्धा य णाए दासचेडीओ--उवणेह नीयगसरावाणि मज्ज-पुष्फ-गंधं च । ताहि य वयणसमं ववद्ववियं । ततो संविरयद्ववारे 30

१ सनि शां विना ॥ २ व्हापुरविद्वि ड २ मे० ॥ ३ किमिव कु वी १ ॥ ४ भात्र कि मिन ॥ ५ विना ॥ ५ विना ॥ व कि २९

वासघरे कुमुमेहिं सेतेहिं का वि देवया थिवया णाए, कयमभ्रणं। मुमणसा य उवगया णिसाए, ततो मं भणित—अज्ञउत्त! अरिहह देवयासेसं मोदगा उवणीया। ते
मया तीसे अणुमएण वयणे पिक्खता। तेहिं मे निवातं सरीरं, िठतो मणोसहावो। ततो
मज्जभिरयं मणिभायणं उक्खितं—पिव ति। मया भणिया—पिए! न पिवामि मर्ज्ञं गुरूहिं
अणणुण्णायं ति। सा भणित—न एत्थ नियमछोवो गुरुवयणाइक्कमो वा देवयासेसी ति.
पिबह, मा मे नियमसमत्तीए कुणह विग्धं, कुणह पसायं, अछं वियारेण। ततो हं तीए
बहुमाणेण पीओ मर्ज्ञं। तेण मे निराहारदोसेण अपुव्वयाए य आरूढो मेतो। मयवसघुम्मंतछोयणेण य सरभसं समुक्खिता पिया सयणमारोविया, सो य से पढमपिवयार इव
मण्णंतो। सा य रयावसाणे उद्विया। कओ य णाए वत्थपरियट्टो। निक्खिताणि खोमाणि
10 पुव्वपरिहियाणि नागदंतने। निहागम-मयपरिवह्वीए सुमिणमिव परसमाणो पसुत्तो निह।
विहायरयणीय उवद्विया परिकम्मचा(का)रियाओ चेडीओ। ततो जहोचिए अहिकारे
सिज्जन्ति, जा न किंचि विचारेइ, न वा से वहुभेयरिवसेसो। एवं च मे तीए सिह्यस्स
वर्षति पमुदियमणस्स दिवसा केइ।

अबुरत्तकाले य पडिबुद्धो मि भोयणपरिणामेण । पस्सामि य दीवुज्जोएण कुडसरीरं 15 देविं अण्णमण्णह्रवं । ततो सणियं सणियं उद्वितो मि चितेमि—का णु एसा मया सह अवि-ण्णायाँ सयिया रूबह्सणी?, देवया होज्ञ?, तओ 'निमिह्नियलोयण' ति न देवया. छ्ळेजकामा काइ पिसाची रक्खसी वा होजा? सा वि न होइ, रक्खस-पिसाया सभा-वक्षी रहा भीसणरूवा य भवंति, पमाणाइकमंतवोंदिणो य त्ति, न एसा तेसु वत्तए. अहवा अंतेउराहि काँचि निग्गया देवीणं निवेडणं(?) अतिगया हुज्ज ति। ततो णं आयरेण 20 पहोएमि । पस्ताए वि य से सयपत्तविगसियं सोम्मवयणं, केससमसिहयकुसमक्रंचियकेस-णिद्धा, वयणतिभागपर्माणं अणुणं तरु(र)णिरूवहयं ललाडं, पिदुल-दीहँ-धणुसम-भमराव-लिसण्णिमा भग्रहाओ. र्समणासे अणुव्भडा-ऽसिय-क्रडिलपम्हलाणि य णयणाणि. (??) उज्ज-करैवंसवकडसरंभा जिंडालायामोवयणमिव बाहुकामा जासा, पिहुलपिहुलपरिमंडेलपुण्णया कपोला, मंसल-सुहुमविवरा समणा, दसणवसणसंवरिददसणजुगोपवित्ततुष्टा विंबफलस-25 रसरत्ताऽधरोद्ववहा, वयणतिभागसमार्थीममंसल्गेईलप्पकासा (??) । 'एरिसी सीलवती होति. एयारिसवयणसोहा ण एसा कामचारिणी, का णु एसा होजा?' ति चिंतेमि जं जं च से सरीरे। परसामि य से चलणे सरसकमळकोमलमंसलतले उद्धलेहालंकिए पस-स्थलक्खणुकिण्णे। ततो मे मणसि ठियं-एसा धुवं रायदुहिया सन्वंगसुंद्री, ण एसा पावायारा-एवं चितेमि । सा य पहिबुद्धा भणइ-अज्ञाउत्त ! कीस ममं अपूर्विमव सययं

१ 'सेसेति की ३॥ २ मधो शां०॥ १ 'या भविया की ३। 'या तह्या शां०॥ ४ काय शां०॥ ५ 'णं निरेक्षण कसं० शां० विना॥ ६ 'णं मणुणं(ण्णं) त' शां०॥ ७ हवरसम शां० विना॥ ८ सवणा से कसं० शां०। समणादव से मो० सं० गो ३॥ ९ 'यं वंस उर मे०॥ १० 'णिदाळा' शां० विना॥ ११ 'रिमंदपु' क ३ गो ३ की ३। 'रिमंदपु' उ० मे०॥ १२ 'यामंस शां० विना॥ १३ 'गरबुप्पका। ए' शां०॥

निज्झायसि ? ति । ततो किं पि चिंतेऊण सहसा उद्विया सयणाओ, उद्यक्कंभो य णाए उनिखनिऊण उनिर्दे पल्हित्थओ । ततो से सरीरदेसे बिंदू वि न द्वितो, न नजाति 'किंद्दिं गयं सिलेलं ?' । ममं पंजलिउडा विण्णवेति—अज्ञउत्त ! सुणह—

#### वेगवतीए अप्पकहा

अत्थि वेयहे दाहिणाए सेढीए सुवण्णाभं नगरं। तत्थ य विज्ञाहरपवरराया चित्त- 5 वेगो। तस्स अंगारमती नाम महादेवी। एतेसिं पुत्तो माणसवेगो, दुिह्या य से वेग- विति ति, तं ताव मं जाणह। ततो सो राया विरायमगगपिडओ बहुपुरिसपरंपरागयं राय- सिरिं पुत्तस्स माणसवेगस्स दाऊण, रैज्ञंसं में बालाए, सवंसणिकायबुह्दे संदिसित—एसा दारिगा वेगवती परिविद्धिया, जइ णं भाया विज्ञाओ न गाहेइ ततो णें मम समीवं उवणेज्ञाह। निरवेक्लो तावसो पव्वइतो। अहमवि परिविद्धिया, न गेण्हावेति मं भाया 10 माणसवेगो विज्ञाओ। नीया मि पिउसमीवं मयहरिकेहिं। गिहीयविज्ञा आगया माउस- मीवं, रज्ञभागं उवजीवमाणी गमेमि सुहेण कालं।

माणसवेगेण य काइ घरणिगोयरिया घेत्तण पमयवणे णिक्खिता। अज्ञडत! विज्ञाहराणं पणणगराइणा ठिती णिवद्धा—जो अणगारे जिणघरसंसिए वा अवरुष्मइ, मिहुणे
वा अकामं परजुवती निगेण्हति सो महिवजो होहिति ति। ततो णेण रूवस्सिणी वि अंते-15
हरं न पवेसिया। अहं च संदिहा—वेगवित ! घरणिगोयिर पण्णवेहि, जहा हिति कैरंती
ममिन रागं निबंधइ ति। ततो मया रायसंदेसेणं गयाए एगंतिहिडीए निज्ञायमाणी पोत्थकम्मकया विव सिरी दिहा, आमहा य—अजे! मा एवं दुम्मणा होहि, विज्ञाहरखोयिमम
आणीया सुकयकारिणी विय देवलोयं. अहं रण्णो भिगणी वेगवती, राया (मन्थामम्—
६४००) माणसवेगो ममं भाया पगासो विज्ञाहरखोए महाकुलीणो रूवस्सी जो-20
वणत्थो कलासु वि कुसलो सलाहणिज्ञो. किं ते घरणिगोयरेण भत्तुणा १ पहाणपुरिसगय
हिथका हीणकुल-जातिया वि बहुमया लोए होति. अलं ते सोइएण, अणुहवसु माणुसलोगदुलहे कामभोगे ति। सा एवं भिणया मया भणति—वेगविति! पंडिया सुया चेडियासुहाओ, अजुत्तं च बहुं भाससि. अहवा भाडसिणेहेण चुका सि आयारं ति. सुणाहि ताव—

कण्णा अम्मा-पिऊहिं जस्स दिज्ञति भत्तुणो सुरूवस्स दुरूवस्स वा, गुणवतो णिगुणस्स 25 वा, वियक्खणस्स मुक्खरस वा सो तीय देवयमिव जावज्ञीवं उवचरणीओ एगमणाए. ततो इहलोए जसभागिणी परलोए सुगतिगामिणी होइ. एस ताव कुलवहुधम्मो.

जं तुमं माणसवेगं पसंसित तं अजुतं—जो रायधम्माणुयत्ती कुछजो न सो इत्थियं पसुत्तं अविण्णायसी छं हरए ति. एवं ताव चिंतेहि—सूरत्तणं वा कायरत्तणं वा, जित अज्ञ-

१ ली १ विनाऽन्यत्र—रजं समवाला° क ३ गो ३ । रजसमयवाला° उ० मे०। रजं मम य बाला° शां०॥ २ शां० विनाऽन्यत्र—णे मम ली ३ । णं से मम कसं० उ०॥ ३ करेह शां० विना॥ ४ °ण नरेण १ पहा° ली ३ ॥ ५ सोए° शां०॥ ६ °ण मुक्कास शां०॥

**उसं पिडबोडें उ**ण ममं हरंतो सो जीवंतो इहं न पार्विसो. जं पुण भणसि 'विजाहरो मे भाया रूबस्सी' तं सुणाहि-जहा चंदाओ नत्य अण्णभूयं' कंतिभायणं, तेआहिकयं वा दिवाकराओ, तहा तकेमि मम अज्ञउत्ताओ स्वाहिगो ण होज्ञ मणुओ देवो [वा]. होजा विक्रमेण एको पह जोहे उं समत्थो. मत्तगयं वसे ठवेति. आगमेस से बहस्सती समी होज 5 न वा. नयभरपहाणे रायकले जातो. वेगवति ! सा हं उत्तमपुरिसभारिया वि होऊणं 'अण्णं मणसा वि पुरिसं [ \* न \* ] इच्छे जं ते मा ते ठाउ हियते. जे तस्स गुणा का सत्ती मम वण्णेचं एकजीहाए ? ति. चिंतेमि-जहा समुद्दो रयणागरो, ततो काणिचि जणवए अच्छेरयमूयाणि चबलव्मंति; तहा सयला पुरिसगुणा अज्यपुत्ते, केति अण्णपुरिसेसु. तं मा मं बालं पिव रित्तमुद्दीए विलोभेहि, अणारियजणजोग्ग कहं करेहि। मया भणिया-10 अजे ! जाणामि लोयधम्मं, अम्ह वि एस अकुळोचिओ मग्गो. जं परकलत्तहारी माणस-घेगो तं अजुत्तं कयं. जं सि मया अणमिजायं वयणं भाउनेहाणुरागेण भणिया तं समस्र. न पुणो भिष्टसं ति । तीय समं अच्छमाणी तुन्भे य अणुसोगं सोयमाणीय तीए य अजाए ममं दुक्लं जायं। ततो में भणिया-मा विसायं वन, अहं सका सवलं जंब-हीर्व भिमंड, किमंग पुण तद पिउनयरं ?. दशामि तद पियत्थयाए, आणिमि ते अज्जवतं. 15 ममं पूर्ण नेडं विरुद्धं माणसवेगस्य ति । तीए भणिया परममहुराए गिराए-जड आणेसि वेगवित! में समीवं अज्जवतं ततो कीया य अहं. वसस, सिवो ते मग्गो होड गगणपहे ति । ततो हं अज्ञउत्त ! तीए अणुकंपाए विज्ञापहावेण द्वयमागया । दिहा तत्थ मया कमेण अवत्थंतरं नीया । ततो मे विवित्यं-'इमस्य जइ कहेज ततो न सहहेजा. तीसे रत्तिचतो मरेजा, न वि अप्पणो, न तीसे, न वि य मम होजा एरिसो पुरिसाइ-20 सओ, ततो किं वा पत्तं होजा ?' ति चिंतेऊण 'तीसे रूवदंसणं ओसहं एयरस एतदब-त्थस्स, नत्थि अण्णो उवाओ' ति मया तुम्हं परिरक्खणनिमित्तं सोमसिरीह्रवं क्यं. नियमवसेण य विवाहकोडयं कारियं, मजं च पाइओ तत्थ 'देवयाए सेस' ति, कण्णा-भाषस्यर्ग च वत्यं एयं निक्सित्तं नागदंतके य । जं अदिण्णं सेजामार्वेहिया मि. बा-मोहिया य त्थ तीय रूवेणं, तं मे समह अवराहं-ति पणया। ततो मया भणिया-25 सुचणु! णत्य ते अवराहो, तुमे मे जीवियं दिण्णं. जइ सि ण इंती, तीसे वा रूवं न दंसेती, तो भि विवण्णो होंतो ॥

एवं च णे कहा बिस्ताण अइन्डिइयं रयणिसेसं। प्रभायायं च खणदाए चेडीओ पह-विसाओ जहोचिए वावारे काउं। ताओ वेगवतीं दहूण विम्हियाओ, आयरेण निज्ञा-इडाण कयसमदायाओ गयाओ देविसमीर्व। निवेदयं च णाहिं तीए—काइ परमह्तवा 30 वासगिहें चिहति जुवती, सोमसिरी सामिणि! नत्यि ति। प्रयम्भि य अंतरे देवी राया य

१ °यं कित्तिभा° शां० विना ॥ २ °रहामि शां० विना ॥

10

पुन्छंति णं। तीए य क्यप्यणामाए आगमणकारणं किह्यं जहेव मन्झं तहा। राइणा भिष्या—पुत्त! साग्यं ते, इमं ते नियघरं, अजंतिया अच्छम्च तुमं, इत्यं पिच्छमाणाणं अन्हं तीसे दिरसणं ति निविसेसो ते। वेगवतीए भिष्ठो य राया देवी य—तात! इहा-ऽऽगयाए सोमसिरीअम्मा एय आसासिया धूयाभावेणं, भुंजाविया य, नियत्तमरणववसाया उ देवयापसाएण. जीवियं अज्ञउत्तेण सह तुन्भेहि य समेहिं ति ति। तओ तुहेण रण्णा 5 कारिओ विवाहसकारो वेगवतीए। एवं मे तिम्म रायउले वेगवतीसिहयस्स विसयमुह-पसत्तस्स भवणगयस्स वचइ कोइ कालो। रंजिओ परिजणो वेगवतीए अहिजातीय। न मे परिहायति किंचि परिभोगविहीय ति।।

## ॥ ईति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए वेगवतीए तेरसमो छंभो सम्मत्तो॥

वेगवतीलंभप्रन्थाप्रम्—१३९-३०. सर्वप्रन्थाप्रम्—६४४८-२७.

# चोइसमो मयणवेगालंभो

कयाई च पवियारमुद्दसाद्खेद्छद्धनिहो हीरमाणो सीयख्वायवीजियंगो पिडवुद्धो चिते-मि-को ण में हरति ? । पस्साम च परिसं, निवण्णेमि णं । ततो किंचिसारिक्खयाए 15 वेगवतीए वयणस्स, ततो मे ठियं मणसि-एस माणसवेगो दुरप्पा कहिं पि मे नेति वैवादेडं. णवरं समम्प्रणेण विवजामि, माँ य से वसे होड-ति संवट्टियसुद्दिणा पहओ 'विणद्रो सि' ति भणंतेण । ततो नद्रो सो । अहमवि निरार्छवणो पडिओ गंगाजळत्छे । तत्थ य कोइ परिस्रो परिवायगवेसधारी उदयमज्यगतो. सो मया पहंतेण आसो विव डिय-लितो । सो परितद्रो भणति—सिद्धा मे विज्ञा तुन्ह दंसणेण, कहेह, कओ तुन्हे ?। मया १० भणिओ-अहं जिन्दाणीहिं दोहिं 'महं तहं' ति भंडंतीहिं पडिसुको आगासे इहं पडिओ. इच्छं नारं-को इमो अवगास ? ति । सो भणइ-इमो कणयखलदारं ति वुचति । सो य परिवायगवेसधारी भणइ—संदिसह, किं वा पयच्छामि पीतिदाणं १, अहं विजाहरो ति । मया भणिओ-जित त्य तुद्रा ती देह महं पि विजं गगणगमणजीगां । सी भणति—जति सि सहो प्राचरणे ततो वचामो अर्च्छरांतरं. तत्थ य दिक्खिओ एगग्ग-25 मणी आवरंती अच्छिजासि ति । मया पडिवण्णं—नं संदिसह, सबं करिस्सं विज्ञात्यि ति । ततो णेण णीओ अच्छैरांतरं । भणइ-एत्य बहुया विग्धा उपाजंति, इत्थिरूवा विग्धक-रीओ देवयाओ सिंगारेहिं सदेहिं विलसिएहि य मोहिंति. तेस ते मज्झत्या मूणवयधारया साईसिकेण सहियद ति । 'तह' ति मया पडिस्सूए दिक्खिऊण ममं गतो । 'अहोरते

१ वेगवतीलंभो तेरसमो शां० पुष्पिका ॥२ विवाहेटं कसं० गो ३ उ० मे० विना॥ ३ °मयम° शां०॥ ४ मा य सावयासो हो° कसं० । मामवयासो हो° शां० । मा य सवसो हो<sup>० उ</sup>० मे०॥ ५ °ण विव- विवासो । ततो सो परि° शां० ॥ ६-७ °च्छरात्तरं उ २ मे० ॥ ८ °हके° शां०॥

अतीए अहं ते समीवं एरसं ति. पुण्णपुरचरणस्स य विजा सिद्धा भविस्सइ त्ति न संदेही' सो गतो। अहं पि तेण निओगेण दिवसं गमेमि । संझाकाले य नेपुर-मेहल्पवं सुइसह-मदीरयंती का वि ज्वती. उक्का विव दिप्पमाणी, णयणविलोभणं कुणमाणी य, पइक्खिणं काऊण ममं पुरओ हिया। पस्सामि य विन्हिओ-किमें देवया माणुसी वा होजा ति होयणवीसामभूया ? । चिंतेमि णं-एरिसी आगिती असुहाय न हवति. अहवा पुरस्र-णतोसिया विज्ञाभगवती उवद्विया होज्ञ ति । एवं च चितेमि, सा य कयंजली पणया भणति—देव! इच्छामि वरमोक्खं तब्भेहिं दिण्णं ति । मया चितियं—जा मिगयबा वरं. सा ममं पणयति. नणु एसा सिद्धा चेव, देमि से वरं ति । मया भणिया-बाँढं देमि ति । 10 ततो तुद्वाए पर्मणमुहीए णाए उक्खितो मिह । नेइ मं आगासेणं । ओसहिजलंतसिहर-स्स य सिहरिणो रण्णं कूडेकदेसं नीओ मि णाए खणेण । सैमे य सिलायले कुसुमभारन-मिदसालस्स असोगपायवस्स हिट्टा निक्खिविजण गया 'मा उस्स्मगा होह' ति । महत्तं-तरेण य दुवे पुरिसा रूविस्सिणो जुवाणा उवगया, मम नामाणि साहेऊणं पणया। एको भणति—अहं दहिमुहो । वितिओ भणति—चंडवेगो ति । खणेण य उत्रज्झाओ उवगतो, 15 सो वि 'हं दंडवेगो' ति साहेऊण निवडिओ चलणेसु, सोभिओ य विविहाऽऽभरणप-भाऽऽवरियदेही गंधवकुमारो विव । तेहि य मिम तुद्रेहिं आरुहिओ पवयं। तत्थ य भवण-सयसण्णिमहियं नयरं समुसियपडागं । पविद्वो य मि रायभवणं । कथग्घपूओ य णह्विओ मंगलेहिं, पंबरवत्थपरिहिओ भूत्तो भोयणं परमसाउ । सयणीए पृहतूलियऽच्छरणे संविद्धो, सहपस्तो । पभायाए रयणीये कयं मे वरपडिकम्मं । सोहणे य सुहुत्ते मयणवेगाए मयण-20 सरनिवारणभूयाए पहिट्ठेण दहिम्हेण पाणि गाहिओ विहिणा । निसेहा य बत्तीसं कोडीओ, वत्था-ऽऽभरणाणि य बहुणि, मणुस्मलोगदुह्नहा य सयणा ऽऽसण भायणवि-कप्पा य कुसलसिप्पिविणिम्मिया, परिचारियाओ य उवचारकुसलाओ। तओ तीए ह्व-वतीए गुगवतीए सहिओ भुंजामि भोए सुरकुमारो विव सुरवहुसहिओ। सेवंति णं विजा-हरा । सहासणगयं च समणसं जाणिकणं दहिमहो भणति—सामि ! जं एत्थ मयणवे-25 गाए वैरमोक्खे जाइया, तस्स ताव अत्थं निसामेह-

#### पडमसिरिसंबंधो

इहेव वेयहे दाहिणाए सेढीए अरिंजयपुरं नाम नयरं देवपुरोवमं । तत्थ य राया पिड-पियामहपरंपरागयं रायसिरिं [परिपालेमाणो] सजलमेघनाओ य मेघनाओ नाम

१ किण्ह दे° शां०॥ २ °वयंद° उ२ मे० विना॥ ३ पुष्तका शां०॥ ४ शां० विनाऽन्यत्र — °दृढं उ० मे०। वरं दे° क ३ गो०॥ ५ सयमेव सि° शां० विना॥ ६ सावे(घे)ऊ शां०॥ ७ पसत्थव शां०॥ ८ व्यासण शां०॥ ९ निसण्णो य सेजाए, दिण्णा क शां०॥ १० वरं जाहुओ शां०॥

आसी। तस्स महादेवी सिरिकंता सिरी विव कंतरूवा। तेसिं दुहिया प्रुमसिरी नाम। सा य जोवणत्था 'रूववित' ति विज्ञाहरेसु प्यगासा।

दिवितिलां य नयरे तिम्म य समए वजापाणी नाम राया विज्ञाबलसमत्थो आसी। मेहणाएण य देविलो नाम नेमित्ती पुच्छिओ—पउमिस्री रण्णो कस्स देय १ ति। तेण एवंपुच्छिएण आमोएऊण एवं आएसो दिण्णो—एसा रायकण्णा चक्कविट्टभारिया 5 पहाणा भविस्सिति ति।

कयाई च वजापाणिणा जाइओ मेहनाओ—मे देहि कण्णं, ततो ते सोहणं भवि-स्सित ति।सो य आएसबलेण ण देइ। ततो वजापाणिणा बलवया बाहिजामाणो 'ण एस चक्कविट ति ण देसि दारियं'। तेण जुद्धेण पराजिओ सबल-( प्रन्थाप्रम्—६५००)वाहणो सबंधुवग्गो निग्गओ इमं पबयं आगतो, दुग्गबलेण वसित किंचि काळं सपरिवारो। 1

दाहिणसेढीए य बहुकेडमंडियं नाम नयरं। तत्थ य राया वीरबाह नाम, तस्स य सुमणा नाम महादेवी, तीसे चत्तारि पुत्ता-अणंतविरिओ चित्तविरिओ वीरज्झओ वीरदत्तो । ततो सो राया हरिचंदसमीवे धम्मं सोऊण, जहा-जीवा अणादिसंताण-कम्मसंकलापडिबद्धा राग-होसवसगया संसारं चउविहं जन्मण-मरणबहुलं पार्वेति-कम्मळहुयाए अरहंतवयणं सञ्बसुदिकं सुइप्पहागयं रोइत्ता विरागपहसुवगया, सिणेह 15 वंधणं विसयकयं निलणीतंतुबंधणमिव दिसागओ छिंदिऊण संवरिया-ऽऽसवा, संजमे तवे संजमियबे य कयपयत्ता, पसत्थज्झाणरविपिहहयाऽऽवरणविग्घतिमिरा, पश्चक्खसबभावा सासयसहभागिणो थवंति, भववहरीओ विस्चंति । एवं च सोऊण राया वीरबाह पुत्ते अणंतविरियप्पमुहे रज्जेण निमंतेइ पवइउकामो ति । ते णं भणंति निच्छिया—अलं रज्ञेणं, तुब्भे अणुपबयामो । ततो वीरसेणस्स जसवतीस्यस्स रज्ञसिरिं दाऊण पबइओ 20 ससुओ पंचसिमओ तिगुत्तो कुणति तवं। ततो केणति कालेण वीरबाह अणगारो विसु-किकेलेसबंधणो परिनिव्वुओ । इयरे वि कयसुत्त-ऽत्था चत्तारि सुणिवरा विसयसुहनिकंखा विहरमाणा इँहाऽऽगया अमयधारं पत्रयं, नयरबहिया उज्जाणगिहे य ठिया थिरमतिणो । तेसिं च रयणीए धम्म-सकज्ज्ञाणीवगयाणं कमेण पढमस्स एगत्तमवियाँरीज्ञ्ञाणमङ्कंतस्स मुहुमिकरियमपत्तरस मोहावरणविग्घविरहे केवळनाणं समुप्पण्णं, बितियस्स सुकज्झायिणो 25 मणपज्जवणाणं, ततियस्स सवियक्कविचारपढमसुक्कज्झाइणो ओहिनाणं, चउत्थस्स पढमगण विव झाणभूमीए वट्टमाणस्स पयाणुसारी छद्धी समुप्पण्णा । तेसिं च अहासण्णिहिएहिं देवेहिं कया महिमा।

तं च देवुज्ञोयं परसमाणो दिवतुरियनिनायं च सुणमाणो मेहणाओ राया परमेहरि-सिओ सवजणसमग्गो वंदिउं गतो। परसय णे य तवसिरीए दिप्पमाणे सुहुए विव हुया-30

१ 'सत्तायक' शां० विना ॥ २ 'रिं संकामेकण शां० ॥ ३ हुचाऽऽ' क ३ गो ३ । हुओ आ' शां० ॥ ४ 'यारं झा' ली १ ॥ ५ 'मरिसीणं संबव' शां० विना ॥

सणे। ततो तिगुणपयाहिणपुवं वंदिऊणं आसीणो। ततो केवली तेसिं देव-मणुयाणं अरिहं तित्थयरप्पणीयं चाउजामं धम्मं कहेइ, संसए य विसोहेइ इहमविए परभविए य, जे जम्मंतरसहस्से जम्मकोडीए वा वत्तपुवा, जो वा जन्नामो जारिसो वा आसि, जं आउं, जं चरियं; किं बहुणा १ तीयद्वाए जं पिंडसेवियं, अणागए वा काले जो जं पानि- 5 हिति। ततो कहंतरे मेहणाओं वंदिऊण पुच्छिति—भयवं! मम दुहिया पडमसिरी चक्कविहस्स इत्थिरयणं आइहा, तं किं एतीए पुच्चभवे आयरियं १ जं एसा पमाण(पहाण)- पुरिसभारिया सिव्वत्थीविसिट्टा य ति। ततो केवलिणा भणियं—सुणाहि—

### परमसिरिपुच्वभवसंबंधो

इश्रो चउत्थे भने एसा—महुराए नयरीए नाइदूरे सूरसेणे जणनते सुंदितसिननेसे 10 सोमो नाम माहणो आसि, तस्स य वसुमती भजा, तेसिं दुहिया अंजणसेणा णाम । सा य मंदरूवा खर-कविलगकेसी ईसिंपिंगलच्ली अहोविसमदसणा फरुसच्लनीया दुहग-नामकम्मोदएण । ततो जोव्नणमणुप्पत्ता, न उण तं कोइ वरयति, दिज्जमाणी वि न इच्लि-जाइ । ततो सा भोगंतराइयपिंडबंधेण दूभगनामकम्मोदएण अणिहा वर्डुकुमारी पिंडयपूय-त्थणी कंचि कालं गमेऊण, तेण निवेएण परिव्वाइया पव्वइया । तिदंद-कुंदियधरी संखे 15 जोगे य कथप्यवेसा गाम-नगर-जणवएस विहरंती केणइ कालेण महरमागया ।

तत्थ य सायरदत्तस्स सत्थवाहस्स भारिया मित्तसिरी नाम । तं च नागसेणो वाणियगदारागे पत्थेति, न छहति संपओगोवायं। दिद्वा य णेण अंजणसेणा संचरंती । तं सोहणवत्थवाणेण सेवति। तेतो सा तुट्ठा भणित—भण सुवीसत्थो जं कजं अम्हाऽऽयत्तं, तं ते सिद्धमेव । तओ सो 'तहा होउ' ति निगृहति अभिष्पायं, देइ जं जं सा इच्छति । कष्ट 20 निवंधे पवसिष् सत्थवाहे भणित—तुन्भं पायपसाएण सागरदत्तस्स भारियं मित्तसिरिं पाविज्ञामि । सा भणित—वंत्तामि तव कष्ट । ततो सा तीसे घरमुवगया । तीष अभिवादिया । उदयपित्रप्तिसिष्ट आसणे निसण्णा, कहेति तित्थकहाओ, जणवयसमुद्द य वण्णेइ । पुच्छइ णं—किं पुत्त ! दुञ्बछ-मयछसरीरा अणकंकिय-भूसिया अच्छिसि ति । सा भणित—सत्थवाहो पवसिओ, ततो मज्झं तेण विरहियाए किं सरीरसक्कारेणं ! ति । 25 अंजणसेणाए भणिया—सरीरं सक्कारेयदं ण्हाणादिणाः जाहिं देवयाहिं अहिद्वियं ताओ पृद्द्याओ भवंति । ततो सा ण्हाणसीला गंघे य सुरहिपुष्काणि य आणेति, भणित य—मज्झ लक्काणि य तुज्झ कष्ट आणीयाणि । सा नेच्छति । ततो भणित—देवयाणं निवेषणं संपचत्ताणि उवभोत्तव्वाणि द्व्वाणि इंदियगिज्झाणि, अतीयाणि न सोइयहाणि, अणागवाणि य पत्थेयव्वाणि. गुणधम्मो एस पुरिसो पेक्सं नेमिंतं सयमेव विर्हिपति, माले इय अठ इसुमाणि । जायवीसंभा य भणित विरहे—जो हिययवहाओ पुरिसो तेण सह माणेहि

१ सुद्विस<sup>9</sup> व २ मे०॥ २ तेण सा ली १॥ १ पावयासि <sup>श</sup>ां०॥ ४ वचासि ली १॥ ५ <sup>०</sup>वेएकण-संपत्ता<sup>०</sup> शां० विना ॥ ६ °तं अणच्छंति सय<sup>०</sup> शां० विना ॥

जीव्वणं. मा ते कंतारख्या विव निरुवभोगमइच्छिउं ति। मिस्तिरी भणति—अम्मो! परपुरिसपत्थेणे इत्थिया पावकम्मुचति, कहं तुब्भे एयं पसंसह !। सा भणति—नत्थेत्थ दोसो 'अप्पा नित्थे' ति. के ण पंडिया ववसिया ?. ततो सरीरं निमित्तमेयं. भिन्नसरीरे को परभवगामी अत्थि !. मा मूढा होहि । ततो सा भणति—अम्हं जसो वि रिक्खियव्वो । अंजणसेणा भणति—एत्थ कजो तुमं वीसत्था होहि. अत्थि इहं नयरे नागसेणो नाम इ कुमारदारगो रूवस्सी समत्थो कछासु वि कुसछो. गिहं जहा कोइ न याणित तहा पवेसेमि नीसारेमि य । एवं सा तीए अंजणसेणाए मित्तिसिरी देवयनिवेयणववएसेण गंध-रसपसत्ता कया । अतिणेति य णागसेणं अभिक्खणं, नीणेति निडणं।

कयाई च रायपुरिसेहिंऽसूइओ, गहिओ तेहिं, तो उवह विओ रण्णो, आगमियं अंज-णसेणाचिहियं। रण्णा भणियं—मया रिक्खयव्वा विणयदारा, संत्थवाहा देसंतराणि 10 समुदं संचरंति. एसो नागसेणो आयारातिकंतो वज्झो. इत्थिमा परिवायमा कण्ण-नास-विकिप्या णिज्जहियवा। ततो नागसेणो सूळं पोइओ। इयरी वि अंजणसेणा तदवत्था गंगातीरकणखळदारे अणसणं घोरं काऊण काळगया, आमळकडए नयरे महासेणस्स राइणो सुमणाए देवीए सुया सुसेणा नाम दारिया जाया।

सणंकुमारचक्कवद्विसंबंधो

15

तिम य समए हिश्यणाउँरे आससेणस्स रण्णो सहदेवीए पुत्तो सणंकुमारो नाम आसि। तस्स य पण्णासं वाससहस्साणि कुमारवासकालो। तत्तो तत्तियं चेव कालं मंडलियराया आसि। वाससहस्सेण य णेण विजियं भरहं। एगं च वाससयसहस्सं चक्कविट्टभोए भुंजित।

सा य सुसेणा रायकण्णा जोवणत्था अन्मा-पिऊहिं सणंकुमारस्स दत्ता। सा य पुवभ-विषण चारित्तभंगहेउकेण दूभगनामकम्भोदएण पुण चक्कविहस्स अणिहा। तं च मणुस्स-20 छोगच्छेरयभूतं राइणो रूवं पस्समाणी, वयणं च से सवणसुतिमणहरं सुणेमाणी, नियगरूव-जोवणगुणे निद्माणी गमेइ कार्छं 'दुस्सीख्याए य मे फर्ळं अँ[संसयं'] संभरती।

एवंकाले अइच्छिए कयाई च दुवे माहणा पसत्थरूवा उविष्ठया भणंति पिडहारं— राइणो रूविनिह्या-ऽसूइया आगया मो 'प्रसेजामि'-ति । तिम्म य समए सणंकुमारो अन्मंगिओ वायामसालाए अच्छिति। ततो ते माहणा चोइंति पिडहारं। तेण य रण्णो निवेइयं। 25 ततो सो 'राया सुहाभिगमत्तणेण भणति—पिवसंतु जइ तुरिय ति । ततो अइगतेहिं जदासीसा पचता, दहूण य परं अभितुर्हां जंपंति—जारिसो णे सुओ रूवाइसओ तारिसो चेव । ततो राइणा मणिया—भणह भो ! पओयणं। ते भणंति—त केणइ पओयणं, तुम्ह रूबिसारें दहुमा-गया मो ति । राइणा भणियं—जइ एवं केरिसी रूबिसरी में ?, ण्हायं अलंकियं पुणो पिसस-हह जइ रोयित भे । तेहिं तहा पिडस्सुयं, निग्गया य । राया वि कमेण मिज्ञय-जिसिओ 30

प॰ हिं• ३०

१ °रथणा हुº ली ३ ॥ २ °रनिमित्तमेत्तं मि शां०॥ ३ °उरे वीससेण शां० ॥ ४ असंभयं रती मी० गो० ॥ ५ सोम्मयसुहा शां० विना ॥ ६ °हुर एउंजिति शां० विना ॥

सुयखंकिओ । सुमरिया णेण याह्णा । ते उवद्विया तहागयं दहण विसायमुवगया—कहं भो ! एरिसो नाम खणेण इमस्स अवच्यो होइ. धिरत्यु अणिबयाए, जीसे अछंघियं मत्थि ठाणं ति । राइणा पुच्छिया ते माहणा—िर्कं व एवं संख्वह ? 'है। ! अणिश्वं' उदी-रेह ? करस हाणी ? केण वा कारणेण विमणा संवुत्त ? ति । ते भणंति—सुणाहि रायं!, 5 अम्हे सकस्स राइणो समाणा देवा. ततो मघवया तुम्हं रूवसंकित्तणं कयं-अहो अहो!!! सणंकुमारस्स राइणो रूबसिरी अन्भुया मणुस्सछोयदुष्ठहा, देवाण वि केसि पऽत्थ-णीय त्ति. ततो अम्हे तुन्भं कोउहलेण दृहमागया. जारिसी य ते रूवसिरी पए आसि साभाविया, सा इयाणि दूरविभूसियस्स वि परिहीण त्ति विसण्णा मो । रण्णा पुच्छिया— कहमेत्तिएण कालेण द्वीयए रूबसोह ? ति । ते भणंति—रायं! जारिसी सरीरनिवत्ती, 10 जा अंगोवंगनिष्कत्ती सा, सुभगा सुसरता आदेजया छावण्णं च जं छभति जंतु णाम-कम्मबिसओ सो. तं च उरालिय-वेडविएहिं सरीरेहिं संबंधं उदयपत्तं अणुसमयं परि-हाणीए हीयमां ण परसति मंसचक्खु, अन्हे पुण दिवेण ओहिणाणेण परसमाणा विस-ण्णा. तहेव आरं परिदायति समय-खण-छव-मुहुत्त-दिणक्कमेण । एवं च सोऊण देववयण भणति सणंकुमारो-जदि एरिसी अणिचयाँ रिद्धी अतो परलोगैक्समं करिस्सं ति. ततो 15 विरागं विसएस करेमि तव-संजमुज्जोयं ति । इय भासमाणं देवा भणंति-सुपुरिस ! तुंज्य कुले पुत्रपुरिसा दुवे चक्कवट्टिणो चइऊण भरहवासं निरवेक्खा पत्रइया, विधूयकम्मा य परि-निव्वया भरहो सगरो य. मध्यं च तइओ, सो वि तहेव परिचत्तारंभ-परिग्गहो, निहीस रयणेसु य नितण्हो, कयसामण्णो देवलोयं गतो, ता तुन्भे विराग(प्रन्थाप्रम्-६६००)-मगगमवङ्ग्णा धीरप्रिसाणुचिण्णं कुणह तवं ति । एवं भणंता पणमिऊण गया देवा ।

20 राया वि सणंकुमारी पुत्तं रजे ठवेऊण तणिमव पहण्यस्मां चइऊण भरहवासं समणो जातो । रयणिहि य इत्थिरयणवजेहिं छम्मासे सेविओ जाहे सरद्गगणतल्व-विमल्हियओ न सजाति तेसु ताहे पयाहिणं काऊण पणिमडं अवकंताइं। सो भयवं एगं वाससयसहस्सं अहिगयसुत्तत्थो होऊण विहरति। उविहया य से सरीरिम्म रोगायंका, तं जहा—कासे सासे जरे दाहे कुच्छिसूले भगंदरे कंडू परोज्झा। एवं सो भयवं अविकंप- 25 माणसो सम्मं अहियासेइ।

ततो सको देवराया पुरिसरूवं काऊण 'तिगिच्छगों मि' ति वंदिऊण भणति—भयवं!
तुज्झं इमे वाहिणो असमाहिकरा बहुवे समुद्धिया, तं अहं संजमअविरोहेण तिगिच्छामि,

तुष्झ इम नाहणा असमाहकरा बहुव समुद्धिया, त अह सजमआवराहण तिगच्छाम, अणुजाणह ति । ततो भणति—सावया! तुब्भे णासिया पुणो इहभवे परभवे वा संभवंति

न वा?। सकेण भणिओ-एते पुनक्यकम्भहे उया जाव धरंति कम्मा ताव कयाई पुणो

१ अहा उ२ मे० कर्स० विना॥ २ प्णस्स ण उ२ मे० विना॥ ३ प्या दिहा असी छां० विना॥ ४ उ२ मे० विनाऽन्यत्र— पासक्कां मं ली १। पासक्कां क १ गो १॥ ५ तुइ कु छां०॥ ६ पाो इमि छां०॥ ७ प्मकोह्या छां०॥

वि संभवेजा, संपयं ताव नासेमिणं ति। ततो भयवया खेळोसहिपत्तेण एगदेसो सरीरस्स मिक्खं उविद्विजो य, जातो साभाविजो । ततो दंसिं णेण वेज्ञस्तिणो सकस्स— एरिसं सावगा! सकेसि ति काउं?। सो भणति—न एरिसी में भयवं! सत्ती अत्य, जारिसी तुब्भं तवसिरी. नासेमि पुण रोगं ति। ततो सणंकुमारेण भयवया अविन्दि-एण भणिओ—सावगा! जइ में पिडहं औ रोगों पुणो संभवति कन्माणुभावं पप्प, न भावं 5 एरिसं पभवसि जं पुराणं काउं, तो अलं भो! परिस्समेणं. कयाऽणुकंपा, पत्ता निज्ञरा. मया एयस्स वाहिसमूहस्स तिगिच्छा जिणोवदिद्वा तव-संजमोसहेहिं आरदा, जहा पुणों न संभवंति। ततो तुहेण मघवया रूवं दंसियं, अहिनंदिउ वंदिङ्गण य गतो सणं ठाणं।

सो वि भयवं सणंकुमारो सत्त वाससयाई अहियासेइ रोगपरीसई। तती समाहीए कालगतो सणंकुमारे कप्पे इंदो जातो ॥

इयरी वि सुसेणा सणंकुमारेणं अबोच्छिण्णपेन्मरागा समणत्तणमणुपालेऊण बहुं कालं कालगया, सोहम्मे कप्पे दिवं सुहमणुभूय चुया, तव मेहणाय ! भूया जाया चक्क-विहस्स इत्थिरयणं ति ॥

### सुभोम चक्कवद्दिसंबंधो

पुणो पुच्छइ—सो भयवं! कत्थ अच्छइ ? ति। [ततो केवली भणइ—]हृत्थिणपुरे कत्तं-16 विरिओ नाम राया आसि. तस्स महादेवीए ताराए पुत्तो सुभोमो नाम कोसियस्स रिसिस्स आसमे परिवड्ढिति. ताराए देवीए महरि-संडिल्लेहिं सारिक्लओ निडविग्गो वसति। मेहनाओ पुच्छति—केण कारणेण सो आसमप्यं आणीओ ? केण व ? ति। ततो केवली वेरनिमित्तुं पत्ती कहेइ—सुणाहि राय!—

#### जमदग्गि-परसुरामाइसंबंधो

20

अत्थ दाहिणहुभरहे वाणारसी नाम नयरी। तत्थ य राया अगिसिहरो नाम। देनी य से संधमती। तीसे कुमारो जातो। तम्मि य समए दुवे नेमित्ती पुच्छिया—साहह कुमारस जम्मनक्खतं? ति। तत्थेगो मगति—भरणीणं बोच्छेओं वृहह संपयं। वितिओं भणति—कित्तिकाणं आयाणं ति। ते दो वि संपहारेत्ता तत्तो उभयं परिगहें उणं कयं से नाम जमदग्गि ति, जमदेवया भरणी, अगिदिवया कत्तिका। एवं सो परिवह्नति। कमेण 25 जोवणत्थो य सो तावसो पवहओं वंदणवणे परिसडियपंडुपुरक-फछाहारो पंचिगि-तावणाहि य अप्पाणं भावेमाणो विहरति बहुणि वासँसहस्साणि।

तिम काले वाणारसीए धर्मतिर वद्गाणरो य दुवे सत्थवाहां आसि । तत्थ धर्मतिरी समणोवासगो । वेसाणरो तावसभत्तो तस्स य मित्तो । धर्मतिरी बहुसी विण्ण-वेद —वेसाणर ! जिणमर्थ पिवजासु ति । सो असरहंतो तावसधर्म पिवचणं अप्पाणं 80 खवेऊण वेयहुपवए सोमाभिकोगो सोमराइयदेवत्ताए वववण्णो । धर्मतिरी अहिगय-

१ °रिगसेह° शां ।। २ °भवती शां ।। ३ नंद° ही ३ ॥ ४ °ससवसह° शां ।।

जीवा-ऽजीवो, दुवालसिवहं सावयधम्मं अणुपालेऊण, उवासगपिडमाओ य एकारस, कालं काऊण अच्चुए कप्पे देवो जातो। तेसिं च नंदिस्सरमिहमाए समागमो जातो। सो अचुओ देवो विडलोहिनाणी वृहसानरं देवं दृहूण मित्तभावं अणुसरेतो भणिति—भी वृहसानर! जाणिस ममं? ति। सो भणिति—देव! का मे सत्ती तुब्भेऽहिजाणिउं! ति। तेण भणिओ—5 अहं धन्नंतरी तव वयंसो सावयधम्ममणुपालेऊण अच्चुए कप्पे देवो जाओ. तया तुमं मे न सहहिस कहेमाणस्स, ततो किलिस्सिऊण अप्पिहुओ जातो। सो भणिति—ताव-सधम्मो पहाणो न मया सुद्धु कओ, तेण अहं अप्पिहुओ जाओ। अच्चुयदेवेण भणिओ—जो तुम्ह पहाणो सो परिच्छामहे। तेण जमदग्गी उहिद्दो।

# अचुयदेव-वइसानरदेवेहिं जमदग्गिपरिक्खणं

- 10 तओ दो वि सडणरूवं काऊण जमद्गिगस्स कुचे खडतणाणि छोढूण घरको कओ देवेहिं। सो उवेहिति। ततो माणुसीए वायाए सडणो मणित सडणी—भदे! अच्छ तुमं इहं, अहं ताव हिमवंतपवयं गमिस्सामि, अम्मा-पियरं दहुं पुणो छहुं एहं ति। सा भणित—सामि! न गंतवं, एगागिस्स कोइ ते पमाओ सरीरस्स होजा। सो भणित—मा बीहेह, अहं सिग्चयाए जो वि मे अहिभवति तं सत्तो वइक्कमिडं। सा भणइ—ममं विसरिजाहि, अण्णं वा सडाणं परिगेण्हिजासि
- 15 ति. ततो हं एगागिणी किलिस्सिस्सं ति। सडणो भणति—तुमं सि मे पाणेसु वियतरी, तुमं डिज्झिडण णाडहं तेसि थोवं पि कालं गमिस्सं ति। सा भणति—न पत्तियामि अहं, जहा पुणो तुमं एसि ति। सडणो भणति—जहा भणसि तह चेव सबहेण पत्तियाविस्सं। सा भणति—जइ एवं तो एयस्स रिसिस्स जं पावं तेण संलित्तो होहि जो न पुणो आगतो सि ति। सो भणति—अण्णं जं भणसि सबहं तं करिस्सं, न एयस्स रिसिस्स पावेणं ति।
- 20 ततो जमदिगिणा चिंतियं—सडणा ममं पावं गुरुयं भासंति. पुच्छामि ताव णे। ततो णेण गहियाणि हत्थेहिं, भणिया य—अरे! अहं बहूणि वाससहस्साणि कोमारवंभयारी इहं तवं करेमि, केरिसं मम पावं? जं तुमं न पिडच्छिसि सबहे। ततो सडणेण भणिओ— मैहिरिसि! भवसि न विवादेखं ति. तुमं पुण अणवचो छिण्णसंताणो तकः विव नइतड्डज- छसिछ छवेगधूअमूळसंघाओ निराळंबणो कुगतीए पिडिहिसि. नामंपि ते कोइ न याणाहिति.
- 25 एयं ते किं थोवं पावं ?. अण्णे रिसी न पस्सिस किं सपुत्ते ?. चिंतेहि वा समतीए त्ति । ततो सो अप्पागमत्त्रणेण अविण्णायवंध-मोक्खविही चिंतेति—सम्बं, अहं अणवची निस्संताणो ति । मुक्काणि णे अरण्णाणि, ततो दारसंगहरती ॥

तं च भग्गं नाऊण अच्चतो देवो वेसानरं भणति—इदाणि जो अम्ह समणोवासओ तं परिच्छामो ति ।

### 30 अचुयदेव-वइसानरदेवेहिं पडमरहपरिक्खणं

तम्मि य समए मिहिलाए नयरीए पुरमरहो नाम राया । सो वसुपुजास्स अणगा-

१ भाय वह<sup>°</sup> क ३॥ २ महेसी! म<sup>०</sup> शां०॥

रस्स अहिणवसुयधम्मो । सो य अणगारो चंपाए नयरीए विहरति । तस्स वि धम्मजा-गरियं जागरमाणस्स एवं मणसि ठियं—वंदामि धम्मायरियं वसुपूजामुणिवरं ति । पत्थिया य तस्स परिक्खणनिमित्तं । वेसानरेण रोगा उदीरिया रण्णो पहाणपुरिसाण य । ततो निवारिओ मंतीहिं -सामि! जत्ताभंगी कीरउ, तुब्मे असुहिया, जणी य बहुवहवी। राया भणति—नाहं किंचि नेमि बलकारेण, निवत्तच जणो, अहं गुरुणो वंदिएणं अण्णं 5 कजं करेमि । एवं दढववसाओ । जलावत्ताए अडवीए पाणियं अवहियं तहावि न निय-त्तइ 'एगागिणा वि जायबं' ति । परको य सीहेहिं वित्तासिओ । पुणो वि विण्णविओ मंतीहिं निच्छइ निवत्तिउं धम्मरागरत्तो । ततो वद्यसानरेण 'न तीरए धम्मववसायाओ चालेरं' ति सो सरूवं दंसेऊण वंदिको खमाविओ य ॥

वेसानरेण य पडिवण्णो(ण्णं) य सम्मत्तं 'अच्छेरं' ति वोत्तूण। धन्नंतरी वि पणमिय 10 पजमरहं जहाऽऽगओ पहिगओ। वेसानरो वि वेयहं ति॥

जमदग्गी वि सरणवयणचालियहिती कठिणसंकाइयं घेत्रूण इंद्पुरेमागतो । तत्थ राया जियसत्त जमदिगामाउछो । तेण अग्वेण पृरुओ जमदग्गी, विण्णविओ य-संदिसह जेण कजं ति । सो भणति-कण्णाभिक्खस्स आगतो, देहि मे कण्णं ति । ततो दिण्णो आवासो 'वीसमह' ति । मंतीहिं सह समवाओ-एस छंबकुश्रोबहतो अतिकंत-15 वता य. उवाएण य णिवारेमो. अम्हे कण्णा दिण्णसयंवराउ, जा इच्छिति तं नेह ति । पवं भणिओ अतिगतो कण्णंतेपुरं, एक्सेकं भणति—भद्दे! अहं रुवासि ?। ताई भणियं— उम्मत्तो सि, थेरैवेएहिं अप्पैयंतो अन्हे वरेसि, अवसर ति । सो रुहो, तेण 'खुजाओ होह' ति भणियातो । ताओ विरुवाओ जायाओ । तप्पभिति जायं कण्णकुर्जा । एगा य क्रमारी रेणुए रमंती, सा तेण फलहत्थेण भणिया—भद्दे! ममं इच्छस् ति । तीए पाणी 20 पसारिओ । 'एतीए अहं वरिओ' ति कढिणे छोद्रण पत्थिओ । मंतीहिं भणियं-कुमा-रीण पएहिं अचिक एहिं सुंकं दायबं। सो भणति—अचिक कहं देमि ?, जं मग्गहि तं च कस्सइ राइणो समीवाओ आणेमि ति । ते भणंति—एस मजाया 'इयाणि दायवं' । निच्छए कए कयाओ अखुजाओ कुमारीओ। ततो कण्णं गहेऊणं आसमपयं गतो। ततो कण्णाधाती बत्तीसं च गावीओ विसज्जियाओ । सा वि ताव रेणुका बहुति । 25

पंजमरही वि अपडिवतियवेरगो वसुपुज्जस्स समीवे पद्मश्यो, विह्नयकम्मो य परि-णिन्तुओ । जमदरगी वि रेणुयं संबद्घावेति । जोवणत्था विवाहिया ।

भण्णया जियसत्तुअग्गमहिसी पुत्तकामा सह राइणा उवगया आसमं। भणिया अणाए रेणुका-पुत्त ! भणसु रिसिं, देहि मे चठकं साहेडण, जेण मे पुत्ती जायति । रेणुकाए जमदग्गी भणिओ-मम माऊए कुणस पसायं पुत्तजम्मणेणं ति । तेण दुवे चरुका 30

१ °हिं निष्छइ निवसितं सामि! शां. विना॥ २ °रं समा शां ॥ ३ °रे बेए ° ही ३। °रिवेरए ° शां ।। ४ °प्पंती शां ।।।

साहिया—एको रेणुकाए, एको देवीए। देवी भणति—पुत्त ! तुमं नियगं चरुगं देहि ति, अवस्पं रिसिणा अप्पणो पुत्तनिमित्तं विसिद्धसाहणं कयं होहिति. मम संतयं तुमं पडंजाहि ति। रेणुकाए चिंतियं—अहं मिगी जाया, मा मे पुत्तो एवं चेव रण्णवासी होड. वरं मे खत्तियचढं पासिडं ति। कओ चरुविवजासो। कमेण य पसूया रामं रेणुका।

- 5 क्याइं च सत्थेण समं साधवो वचंति। अडवीपवेसो, जहा (प्रन्थाप्रम्-६७००) एको अहिनवदिक्खिओ गेलण्णाभिभूओ सत्थपरिहीणो जमद्गिगणा य दिहो, नीओ आसमपयं, पयत्तेणं संधुक्तिओ। तेग तुहेण विज्ञा दिण्णा अपिडह्या। जमद्गिगणा साहिया। परिच्छानिमित्तं परमुं अहिमंतेऊण परमसरे छुहेति। सो उबत्तो। लद्धपचओ सह सुएणं जमद्ग्गी वि रण्णं परीति।
- 10 अण्णया य अणंतिविरिओ राया हृत्थिणपुराहिवो आगतो य आसमं । तेण रेणुगा सह गावीहिं नीया । जमदिगिणा सोऊण रामो परसुहत्थो पेसिओ । सो हंत्ण अणं-तिविरियं, नियत्तेऊण गावीओ, रेणुयं गहेऊण आगतो । हृत्थिणपुरे अणंतिविरिय-सुओ कत्तविरिओ राया जाओ । कम्मिय काले जमदग्गी जरापरिणओ अच्छित आसमे । रामो परसुहत्थो एगागी अरुणं असंकिओ भमति । 'अणंतिविरिओ अणेण
- 15 मारिओ' ति कत्तविरिएण य मञ्झदेसाहिरायाणो मेलिया । 'रामो उविक्खिओ सबेसिं विणासाय होज्ञ'ति ते समागया आसमपयं, जत्थ जमदग्गी । कत्तविरिएण मारिओ पिडमरणकारणवेरेण। तं च मारेऊण अवकंता रायाणो । रामो वि पिडमरणकुविओ खतिएहिं सह परसुहत्थो जुञ्झिं पयतो । कत्तविरिओ णेण मारिओ परसुणा । हयसेसका खतिया दिसोदिसं पळाया । रामो हत्थिणपुरमागतो । कत्तविरियअग्गमहिसी य तारा महर-
- 20 संडिहेहिं मंतीहिं नीणिया अंतरपत्ती पठायमाणी कोसियासमे पयाया । उम्मत्थिओ पढिओ । तओ भूमिखायणाओ सुभूमो त्ति नामं कयं। मंतीहिं य सासिया देवी—भूमी- खायतो जातो अम्हं भूमीपरिवड्डिओ एस राय ति । भूमिघरे पच्छण्णं परिवड्डह । राम- स्स य परसू कूराए देवयाए परिग्गहिओ। ततो अणेग तस्स पभावेण खतिया विणासिया। 'कत्तवीरियस्स मम य वेरयं, इयरे अणवराहा ममं अडवीए ठियं विवाडेडं इच्छंति
- 25 द्वरायार' ति, एएग अमरिसेण सत्त वारा निक्खत्तिया कया पुह्वी । जे य विणासित तेसि दाढाओ उक्खणावेइ । जियसत्तू रामो हित्थणापुरे रायत्तं कुणित । एएण कारणेण कोसियासमे सुभूमो परिवसित तावसकुमारवेसो मंतिपरिग्गहिओ । अहिगयवेरकारणो रामं च विणासेऊण भरहसामी भविस्तित निचरेणं-ति मुणिणा कहिए मेघनाओ वंदि-ऊण मुणिणो सनयरमितगतो ॥
- 30 कोसिकासमं च गंतूण दिट्ठो णेण सुभूमो कुमारो तणुकजलहरपच्छाइयर्बिको विव सरददिवाकरो । तारा अणेण भगिणीभावेण थाविया । रामेण य नेमित्ती पुच्छिओ—पइ-

१ काष्ण वे शां ।। २ किसमं प शां ।।।

ष्टाइज्ज मे बंसो ? ति । तेण भणिओ—जिम्म विज्झाहिति परस्, दाढाओ य भोयणं भवि-स्सइ ति ततो ते विणासो ति । ततो तं वयणं परिधेत्तूण माहैणे णिश्चयं पवत्तेइ, दाढाभ-रियं च कुणति थाछं, अग्गासणे ठवेइ । एवं वश्चइ काछो । तावसे विसेसेण पूएइ रामो । मेधनाओ य अभिक्खणं जाइ सुभूमसमीवं ।

अण्णया य 'सहस्सपरिवेसणं' ति तावसकुमारा पत्थिया । सुभूमो वि 'तेहिं समं5 वश्वामो' त्ति मायं आपुच्छति । तीए निवारिओ कोसिएण य । ण ठाति । मेहनाएण देवी भणिया-वचर, जइ से रोयति, अहं से सहाओ गमिरसं, मा संकह ति। तीए तुरियं 'पुष्ठण्हेडण पुत्त ! वश्वम्' ति भणंतीए घयपुण्णा ताविगाए पनिउसारद्धा । 'चिरं होहि ति तावसा दूरं गमिरसंति' ति तुरंतेण ताविकाओ हत्थं छोडं घयपुरं गहेउं। तीए वि 'मा डहेजा' ति उयग्गिय ताविका कड्विया। घयं च कलकलेंतं उच्छलियं पिंद्रयं पाएस, न 10 इ काइ बाहा जाया। विम्हिया देवी पाए पडिसुसति पुणी पुणी। अपत्तियंती य महन।एण भणिया-भगिणी ! महती देववाएसो, न एवस्स अग्गी विसं सत्थं च काए कमइ-त्ति भणिया। पुरुवण्हिउ पत्थिओ सहिओ रिसिकुमारेहिं पत्तो ग्यप्रं ति। अतिगतो भोयणमंडवं, पस्सइ सुविण्ययं थालं अग्गासणे ठवियं, कोइ न वि तत्थ निवसति । दाढाओ य तक्खणादेव मणुण्णं पायसं देवयापरिक्खित्तं परसमाणो पहुद्वो। पवत्ते परिवेसणे सहस्तपूरे वि सुमणसो पायसं 15 मुंजति, 'दाढाओ भोयणं' ति मण्णेमाणो खायति। माहणा पुत्रभणिया 'जो खायति दाढाओ सो भे वहेयबो' ति पवत्ता पासाण-पीढ-फलहेहिं पहणिउमाढत्ता कलकलरवं करेंता। सुभूमो असंभंतो भुंजति, वामहत्थेण पासाणादी णिवारयति । खुभिंयं रामवलं, साउहा सत्तमं-डेवमुवगया । रामो वि सुयपरमत्थो परसुयहत्थो निग्गतो । ततो मेहनायवयणेण विज्ञा-हरा पहरणवासं गगणतलऽविद्या मुइउं पवता । भएण य निस्संचारं जायं । पत्तो य 20 रामी सुभूमसयासं, विज्ञाओ परसू, पलाया य देवया तंपरिग्गाहिणी। सुभूमेण य कणगथालं रूसिएण मुकं, तेण रामस्स सीसं छिण्णं । आघोसियं च विज्ञाहरेहिं-कत्त विरियस्स पुत्तो सुभूमो जयति, जस्स न सम्मओ सो विणस्सइ ति। तं च सोऊण रामप-क्लिया के वि पछाया। पगतीओ परिवृहाओ समागयाओ । अहिसित्तो सुभूमो नागरेहि विजाहरेहिं। राइणा मेहनाएण य ध्या पउमिसरी दिण्णा। वत्तं पाणिग्गहणं महतीए विभू-25 इए । सुभोमकुमारकालो पंच वाससहस्ताणि, ततो मंडलियराया तावतियं चेव कालं, समु-प्पण्णचक्करयणेण य पंचिंहं वाससहरसेहिं विजियं भरहवासं । मेघनाओ णेण दोण्हं विजाहरसेढीणं सामी ठविओ, भुंजति निरुविग्गे विसए । सुभोमस्स जियभरहस्स मणसि ठियं - जो रामो, अहं च, तेसि अम्हं परंपरागयं पिउनिमित्तं वेरं. माहणा ममं भत्तनिश्वित्ते अणवराहे वि विणासेउं चिहियं, वज्झा ममं. न एएहिं मम दुहेहिं वसियवं-ति चिंतेऊण 30

१ °हणाणि णि° उ२ मे० विना॥ २ छोडुं शां०॥ ३ **४ उद्योह ति** शां०॥ ४ **॰ बं नयरं राम**० शां०॥ ५ **॰ डकसु॰** शां०॥

निब्बंभणं कयं एकवीसं वारा । माहणा य 'अब्बंभणा मो' ति भणमाणं पयहि ऊण सेसा बणे अतिगया । खत्तियनाएण पच्छण्णं अच्छिया ते य सएसु रज्जेसु ठविया ।

एँवं ठियस्स चक्कविद्देभोष पण्णासं वाससहस्साणि भुंजमाणस्स अण्णया सूवो चित्त-सेणो णाम अणवराहकुद्धेण सुभोमेण पाएण आहतो । निव्वेष्ण तावसो पव्वइओ, 5 कालगतो समाणो जोतिसिओ देवो जाओ, ओहिणा आभोएति । रायवेरं सुमरमाणो परिचत्तरयणं समुद्दमज्जणाए विवाडेति । सो अपरिचत्तकामभोगो कालं काऊण गतो सत्तर्मि पुढावें । तहेव रामो ति ॥

वंसे वि मेहनाइस्स राइणो बली नाम राया आसी। तस्स विजाहरेण (विजाबलेण) सन्वे विजाहरा विधेया धरणिगोयरा रायाणो। पुरिसपुंडरीओ य वासुदेवो समुप्पण्णो तं समयं। 10 तस्स अद्धभरहं जिणमाणस्स बलिणा सह इह पन्वए जुद्धं परमदारुणं आसि। विजाहरा य जुद्धा पुरिसपुंडरीयसंसिया। ततो बलिणा सकलबल्धिरकरणत्थं समओ पन्नो। पुंडरिगणीए वावीए आन्द्रा णिधायाणि। विज्ञाहरेहि य बीयं(लिवियं)—अम्हेहिं य सामी अमएहिं न मोत्तन्त्रो बली। एयम्मि सिद्धत्थपायवो अणिभक्षो पायवसंतती य धरइ। इयाणि णंदिघोसा य सिला एसा जोग्गा, अवहितपरमत्थेण अमन्द्रपत्तीसुती वित्थरिया। 15 रामायणं

तस्स य बिलरण्णो वंसे सहस्सग्गीवो राया, वस्स सुतो पंचसयग्गीवो, तओ सइग्गीवो, तओ पंचासग्गीवो, तओ वीसइग्गीवो, तओ दसग्गीवो जो रामणो ति
पयासो । वीसतिग्गीवस्स राइणो चत्तारि आरियाओ—देववण्णणी वक्कया केकइ
पुष्फकूडा य । देववण्णणीए चत्तारि पुत्ता—सोम-जम-वरुण-वेसमणा । केकईए
20 रामणो कुंभकण्णो विहीसणो य, तिजडा-सुष्पनहीओ य दुवे दुहियाओ । वक्काए
महोदरो महत्थो महापासो खरो, आसालिका य दुहिया । पुष्फकूडाए तिसारो
दुसारो, विज्जुजिङ्मो य पुत्ता, कुंभिनासा य कन्ना।

ततो सो रामणो सोम-जमादीविरोहेण निगातो सपरिवारो छंकादीवे आवासिओ। ततो णेण पण्णात्ती साहिया। ततो से पणया विज्ञाहरसामंता य। एवं से छंकापुरीय 25 बेव धीई जाया। सेवंति णं तत्थ गयं विज्ञाहरा।

अण्णया कयाइ मओ नाम विज्ञाहरो दुहियं घेतूण से सेवापुन्वमुवत्थिओ मंदोदरी नाम । दंसिया छक्खणविष्याणं । तेहिं भणियं—जो इमीए पढमगन्भो भविस्सइ सो कुछक्खयहेष ति । सा य 'अईव रूबस्सिणि' ति न परिचत्ता । 'जायमवश्चं पढमं चइ-स्सामो' ति विवाहिया । कमेण य पहाणा संवुत्ता ।

30 इओ य अउज्झाए नयरीए राया दसरहो । तस्स तिन्नि भारियाओ-कोसला

१ एवं एयरस शां०॥ २ असमत्तेहिं शां०॥ ३ सर्वेष्यप्यादशेंपु कचिद् रामण इति कचिच रावण इति दृश्यते। असामिस्तु सर्वत्र रामण इत्येवादृतम्॥

केकई सुमित्ता य। कोसल्लाए रामो पुत्तो, सुमित्ताए लक्लणो, केकईए भरह-सत्तुग्धा देवरूविणो विव पिउघरे परिवहृति।

मंदोदरी य रामणग्गमहिसी दारियं पस्या। ततो रयणभरियाए मंजूसाए पिनखत्ता। संदिहो मंदोदरीए अमबो-वबस, उज्ज्ञस णं ति। तेण मिहिलाए जणकस्स रण्णो उज्जाण-भूमीए सज्जिजंतीए तिरक्खरणीविज्ञाए च्छाइया नंगलुगे हविया। तुओ 'नंगलेणं उक्खित्त' 5 त्ति निवेइयं रण्णो। धारिणीए देवीए दत्ता धूया, चंदलेहा विव वहुमाणी जणनयण-मणहरी जाया। ततो 'रूवस्सिणि' ति काऊण जणकेण पिउणा सयंवरो आइहो। समागएस य बहसँ रायसुएसु रामं वरेइ सीया। ततो सेसाण वि कुमाराणं दत्ताओ धूयाओ विउरुर्धणसंपया-समत्ताओ, गहाय दसरहो सपुरमागतो। पुबयरं च राया केकईए सयणोवयारवियक्खणाए तोसिओ भणति—वरेहि वरं ति । सा भणइ—अच्छाउ ताव मे वरो. कज्जे गहिस्सं ति । 10 पुणो दसरहस्स पचंतियराइणा सह विरोहो । तओ जुद्धे संपलग्गे गहिओ । साधितं देवीए केंक्रईए-राया गहिओ, अवक्रमसु ति। सा भणइ-परस्स जइ जत्तो अवक्रममाणे वि अन्हे लंघिजा. अहं सयं जुज्झामि ति. को वा भग्गो मइ अपराइयाए ?-ति सण्णद्धा रहमारूढा ऊसियायवत्ता जुन्झिउमारद्धा । 'जो नियत्ति तं मारह'त्ति भणंती परबद्धमभि-भविदमारद्धा । ततो जोहा अणुरागेण सवीरियं दंसेंता जुन्झिडमारद्धा । देइ भडाणं पीति-15 दाणं । देवीए पराभगो य पराणीए नियत्तिओ दसरहो [भणति—] देवि ! पुरिसवरसंरिसं ते ( प्रन्थाप्रम्-६८०० ) चिट्ठियं, वरेस वरं ति । सा भणति-चिट्ठड ताव मम वितिओ बरो त्ति, कज्जेण य गिण्हिस्सं ति ।

बहुसु य वासेसु गएसु, पुत्तेसु जोव्वणत्थेसु जाएसु दूसरहो राया परिणयवयो रामाहिसेयं आणवेइ—सजेह अभिसेगो। मंथराए खुजाए निवेइयं केकईए—तीए परितुद्वाए 20
हिण्णो से पीइकारओ आभरणं। ततो तीए भिण्या देवी—विसायद्वाणेसु पमुद्दया सि, न
याणिस 'अवमाणणासमुद्दमहगया मि' ति. कोसहा रामो य चिरं ते सेवियवा, तेण
विदिण्णं भोच्छिसि. तं मा मुज्झ, अत्थि ते दो वरा पुव्वं पिरण्णा राइणा, तेहिं भरहाहिसेयं रामस्स य पैवसणं च मग्गसु ति। ततो सा तीए वयणेण कुवियाणणा होऊण
कोवघरं पविद्वा। सुयं च दूसरहेण। ततो अणुणेति णं, न मुयइ कोवं। भिण्या य—25
भणसु, किं कीरड ? ति। [सा भणति—] अत्थि मे वरा दिण्णा, तो जइ सचवादि त्थ
देह मे। राइणा भिण्या—भण, किं देमि ?। ततो परितोसवियसियाणणा भणति—एकिम वरे भरहो राया भवड, वितिए रामो बारस वासाई वणे वसड ति। ततो विसण्णो
राया भणति—देवि! अछमेएण असग्गाहेण, जेहो गुणगणावासो, सो य रामो जोग्गो
पुह्विपाछणे. अण्णं जं भणिस तं देमि। तसो भणित—अछं मे अण्णेण जइ सचं परिव-30

१ °हो सत्तुग्घो दे° शां०॥ २ °री वि रा° उ २ मे० विना॥ ३ °सु नरेसरेसु थ रामं शां० विना॥ ४ <sup>6</sup>धवलसं° शां० विना ॥ ५ °सदिसं उ० मे० ॥ ६ पवासं च ली ३ ॥ व० हिं० ३ १

यसि, जं ते अभिष्पेयं तं करेहिं। ततो राया महुरं फरुसं च बहुं भासिऊण रामं वाह-रित, बाह्मिरियकंठो भणित—वरं पुवदत्तं मग्गइ देवी 'रजं, तुमं च वणे वससु' ति. तं मा होमि अलिओ तहा कुणसु ति। ततो सिरसा पिंडिच्छ्यं। ततो सो सीया-लक्खण-सिंह्ओ वीरणियंसणो होऊण णिग्गओ जणमण-नयण-मुह्कमलाणि संकोएंतो अत्थगिरिसि-5 हरमिव दिणकरो कमलवणसम्मिल्लंकयवावारो। दसरहो वि 'हा पुत्त! हा सुयनिहि! हा सुकुमाल! हा अदुक्खोचिय! हा मया मंद्मग्गेण अकंडे निवासिय! कहं वणे कालं गमेसि ?' ति विल्लंतो कालगतो।

भरहो य माउलविसयाओ आगतो। तेण सुयपरमत्थेण माया उवालद्धा। सबंधवी य गओ रामसमीवं। किह्यं च णेण पिउमरणं रामस्स। ततो कयपेयिकची भणिओ 10 रामो भरहमातूए नयणजलपुण्णमुहीए—पुत्त! तुमे कयं पिउवयणं, इयाणिं ममं अयसपं-काओ समुद्धरिउं कुलकमागयं च रायलच्छीं भाउगे य परिपालेउमरिहिस। ततो रामेण भणियं—अम्मो! तुन्झं वयणं अणतिकमणीयं. सुणह पुण कारणं—राया जद्द सच्चसंधो तो पयापालणसमत्थो हवइ, सच्चपरिभट्टो पुण असद्धेओ सकदारपालणे वि य अजोग्गो. तं मया वणवासो पिडवण्णो, पिउणो वयणं कयं होहिति. मा ममं अणुबंधह ति। भरहो 15 य णेण संदिट्टो—जइ ते अहं पभवामि, जित य ते गुरू, तो तुमे मम नियोगेण पयापालणं कायधं, अम्मा य न गरिहयवा। ततो अंसुपुण्णमुहो भरहो कयंजली विण्णवेइ—अज्ञ! जइ हं सीस इव निउत्तो पयापालणवावारे, तो पादुकािं पसायं करेह ति। तेण 'तह' ति पिडस्सुयं। ततो अइयओ पुरिं।

इयरो य रामो सीया-लक्खणसहिओ तावसासमे परसमाणो दिक्खणदिसिमवलोए20 माणो पत्तो विजणत्थाणं, तत्थ विवित्ते वणविवरे सिण्णसण्णो सीयासिहओ। रामणभगिणी सुप्पणही परिसऊणं णयणामयभूयं सुरकुमारिमव मयणमोहिया दवगया—देव!
भजसु ममं। ततो रामेण भणिया—मा एवं जंपसु, अहं तवोवणिहितो न परदारसेवी।
ततो जणयतणयाए भणिया—परपुरिसं वला पत्थेसि अणिच्छमाणं ति मजाइकंताऽसि
ति। ततो रहा भीसणं रूवं काऊण सीयं भेसेति—सितवायं ते णासेमि ति, न जाणिस
25 ममं!। ततो रामेणं 'अवज्झा इत्थीय' ति काऊण लुक्तकन्न-नासा विसिज्जया गया खरदूसणसमीवं। रुयंती पुत्तं भणित—पुत्त! अहं अणवराहिणी तवोवणे वियरमाणी दसरहसुएण रामेण इमं वसणं पाविया। ततो रुहा भणंति—अम्मो! मुँय विसायं, अर्ज्ञं तेसिं
सोणियं गिद्धे पाएमो अम्ह सरविणिव्भिण्णदेहाणं—वोत्तृण गया रामस्स समीवं। किह्यं
च णेहिं णासाऽपहरणं। मणिओ य तेहिं रामो—मह! सज्जो होहि जुज्झिउं ति।
30 ततो दो वि भायरो राम-लक्खणा जम-वरुणसमाणविरिया ठिया धणूणि सज्जीवाणि
काऊण। जुज्झंता य खर-दूसणा सत्थवलेण बाहुवलेण य विवाहिया। ततो सा सुरपनही

१ °णचणक शां ।। २ जाणहें ए भ ली ३ ।। ३ सुद्द वि उ २ मे ० विना ।।

पुत्तवहजायरोसा गया रामणसमीवं । किह्यं च णाए णासापहरणं सुयमरणं च । तं च कहेऊण भणति—देव! अत्थि तेसिं धरणिगोयराणं इत्थिया. चितेमि—सबजुवितरूवसंदो-हेण निम्मिया छोगछोयणवीसामणभूया, सा तव अंतेउरभूसणजोग्गा ।

ततो सो सीयारूवसवणुम्माहिओ मारीचं अमचं संदिसति—गच्छ तुमं आसमपयं, तत्थ रयणिचतं मिगरूवं विउविज्ञण विलुच्भेह ते तावसरूवी भडे, तओ ममं कजं कयं 5 होहिति। ततो से मणहरं रयणोवितं मियरूवं काऊण समीवे संचरति। ततो सीयाए रामो भणिओ—अज्ञपुत्त! अउवरूवो मिगपोयतो घेप्पउं, मम कील्रणओ होहिति ति। ततो सो 'एवं होउ' ति धणुहत्थो अणुवयित णं। सो वि मंदं मंदं पयत्तो सिग्ध्यरं पत्थिओ। रामो वि णं 'कत्थ गच्छिसि' ति सिग्ध्याती अणुधावित। जाहे दूरमवक्तंतो ताहे जाणिति—न एस होइ मिओ जो मं जैवेण जिगति. को वि एस मायावि—ति सरो 10 खित्तो। ततो तेण मरंतेणं चितितं—सामिकजं करेमि ति। ततो तेण 'परित्ताएहि मं लक्खण!' विरसं रिसयं। तं च सोऊण सीयाए लक्खणो संदिहो—वच सिग्धं, सामिणा भीएण रिसयं, अवस्स सत्तुवलं होज्ञ ति। ततो सो भणिति—नित्थ अज्ञ भयं, तुमं भणिस ति वचामो। सो वि धणुहत्थो तुरियं पधाविओ राममग्गेण।

एयं च अंतरं दहूण रामणो तावसरूवं वीससणीयं काङण सीयासमीवमुवगतो। 15 दहूण य णं रूवें इसयमोहिओ अगणियपचवाओ अवहरइ विलवमाणि। इयरे वि नियत्ता अपस्समाणा विसण्णा मिगाउं पयत्ता। रामणो जडाउणा विज्ञाहरेण पिहस्ओ, तं परा-जिणिऊणं किकिंधिगिरिणो उप्परेण गतो लंकं। रामो सीयानिमित्तं विलवमाणो लक्ख-णेण भणिओ—अज्ञ! णाऽरिहिस सोइउं इत्थिनिमित्तं. जइ वा मरिजिमच्छिस तो किं सत्तुपराजए पयत्तं न करेसि?। जडाउणा कहियं—रामणेण हिया सीय ति । ततो 20 'जुन्झंतस्स जतो पाणविओगो वा, निरुच्छाहस्स विसायपक्खाणुसारिणो मरणमेव'।

ततो ते राम-लक्खणा कमेण किंक्किंधिगिरिमणुपत्ता । तत्थ वालि-सुग्गीवा दो भायरो परिवसंति विज्ञाहरा सपरिवारा । तेसिं च इत्थिनिमित्ते विरोहो । वालिणा सुग्गीवो पराइओ हणुय-जंबवेहिं सिह्ओ अमचेहिं जिणाययणमिस्सओ वसति । ततो सुग्गीवो राम-लक्खणे धणुहत्थे देवकुमारे इव अभिक्ष्वे पस्तिऊण भीओ पलायणपरो 25 हणुमंतेण भणिओ—मा अविण्णायकारणो अवक्षम, उवलभामो ताव 'के एते?'. ततो जुत्तं करिस्सामो । ततो सोमक्ष्वं करेऊण हणुमाऽऽगतो तेसिं समीवं । पुच्छिया य णेण उवायपुर्वं—के तुब्भे ? केण कारणेण वणमुवगया अणुचियदुक्ख ? ति । ततो लक्खणेण भणिओ—अम्हे इक्खागैवंसुन्भवदसरहसुया राम-लक्खणा पितिनिओएण वणसुवगया.

१ ली इ संसं ० विनाडन्यत्र—ेड, ततो की उ० मे० कसं ०। उ, रमाम की ० मो० गो ३ शां०॥ २ ० णुपय ० फ इ गो ३ शां०॥ ३ जावणुजेण को वि कसं ० मोसं ० उ० मे० विना॥ ४ ० विवसय ० उ० मे० विना॥ ५ क ३ गो० विनाडन्यत्र —ेगा दस० ली ३। भादस० खं० वा० उ० मे० शां०॥

मिगमोहियाणं सीया हिया, तीसे परिमग्गणे परिनमामो, तुन्ने पुण के शिकमत्थं वा वणे चिद्वह ?। हणुमया भणिया-अन्हे विज्ञाहरा, अन्हं सामी सुरगीवो. सो भाउणा बढवया वालिणा पारद्धो अम्हेहिं समं जिणायतणसंसिक्षो अच्छति जोगो मित्तयाए। ततो रामेण पडिवण्णं-एवं होउ ति । कैओ य णेहिं अग्गिसक्खिको मित्तसंबंधो । परि-5 च्छियवछो य रामो वालिवहे णिउत्तो सुग्गीवेण। ते य भायरो सरिसस्वा कंचणमा-लासोहियविग्गहा । ततो विसेसमजाणया रामेण निसद्घो सायको । पराइओ य सुगगीवो य वालिणा । तओ सुरगीवस्स विसेसणं कयं वणमालाए । एकसायकविवाडिए वालि-मिम रामेण द्विओ राया सुग्गीवो । गतो य हणुमंतो सीयावुत्तंतसुवलहिउं । रामस्स अणेण णिवेइयं पियं । ततो रामसंदेसेण सुग्गीवेण पेसिया विजाहरा भरहसमीवं । तेण 10 य चडरंगबळं पेसियं । ततो समुद्दतीरमणुपत्तं, कमेण य सुग्गीवसहियं विज्ञाहरपरिपा-लियं। तत्थ य पवदंतसमुद्दमञ्झगयं, संधिम्मि संगमो बद्धो, उत्तिण्णं बलं लंकासमीवे, सुवेछासु आवासियं। रामणो वि नियगपरिवार-बलसमग्गो न गणेति रामं सर्खधारं। ततो [ \*णे \*] णं विभीसणो विणयपँणओ विण्णवेइ—रायं ! हियमप्पियं पि सामी गुरुणा भिचेण बंधुणा वा वोत्तवो. अजुत्तं तुब्भेहिं कयं रामभारियं सीयं हरंतेहिं. एवं नाम 15 खिळयं होड. इयाणि अप्पिज्जड. अलं कुलक्खएण. खर-दृसणा वाली य विज्ञासिहया वि णेण अजत्तेण विवाडिया. सामिणा वि भिश्चदारा वि णोऽभिलसणीया, किं पुण परस्स बलवतो ?. इंदियजए जओ ठिओ पत्थिवाणं. चडिबहा बुद्धी बुद्धिमंतो वण्णेति —मेहा, सुई, वियक्ता, सुभे अभिनिवेसो त्ति. तुम्हे मेहाविणो मतिमंता कह वि कह वि कज्जसिद्धीय कारणं. अहिनिवेसो पुण अकजे, जओ भे विण्णवेमि. जो कवलो गसियं तीरइ, उवभुत्तो 20 परिणमइ य, परिणओ य पत्थो सो भुंजियव्वो. एवं चिंतेऊण हिर्यबुद्धी अप्पेह राम-भारियं. सिवं होड परिजणस्स । ततो एवंविहेहिं भण्णमाणो वि न सुणइ रामणो जदा, ततो विभीसणो चडिह मंतीहिं सहिओ राममुवगतो। सुग्गीवाणुमए य 'विणिओ' ति सम्माणिओ । विभीसणपरिवारो य जे विज्ञाहरा ते रामसेणमणुपविद्वा। ततो तेसिं राम-णसंतकाणं रामपिक्खयाण विज्ञाहराण य घरणिगोयराणं संगामो पवत्तो । दिवसे दिवसे 25 वहुए रामवरुं । ततो रामणो परिक्खवियपहाणभडवग्गो संगामजयं कंखमाणो सैववि-जाछेयणी जालवंतीविजं साहेउमारद्धो । उवलद्धविज्ञासाहणपरं च रामणं रामजोही (यन्थायम्-६९००) अभिभविजमारद्वा पविसिय नयरं। तुओ कुद्धो सण्णद्भवद्भकवओ रहेण सपरिवारी निगातो । दावणं जुद्धं काऊण लक्खणेण सह संगामे[ \* मारे \* ]-

१ तओ ही ३ विना ॥ २ साइको उ० मे० विना ॥ ३ रामस्स खं° ही ३ ॥ ४ पणणो वि॰ उ० मे० विना ॥ ५ पित तथा सिवि॰ उ० मे० संसं० विना ॥ ६ हिए बुद्धीसुष्येय राम॰ उर मे० विना ॥ ७ णससुष्पवि॰ उ० मे० विना ॥ ८ रामपविश्ववद्द्पहा॰ उ० मे० विना ॥ ९ उ० मे० विनाऽन्यत्र—सब्वे विजे छेयणमिहाजाव॰ छंती॰ ही ३ मो० सं० गो ३ शां०। दस्वविजा छेयणी महाजाखवती कसं०॥ १० इमिमे॰ उ० मे० विना ॥

उमारद्धो [ \* गओ \* ] । जाहे अत्थाणि से सवाणि पिंद्रियाणि, अविसण्णेमाणसो तथो चकं [ \* मुकं मंडलाणि \* ] लक्खणवद्दाय मुयित रामणो रोसावियनयणो । तस्स य लक्खणस्स तं महाणुभावयाए वच्छत्थले य तुंबेण पिंडयं । तं च णेण अमूदिदयएण रामणवद्दाय मुकं, तस्स सीसं सकुंदले-मउंद छेत्ण लक्खणसमीवमुवगयं देवयाऽहिद्धियं। इसिवादिय-भूयवाइएहिं य गगणतलमुवगएहिं मुकाओ पुष्पतुद्धीओ, वागरियं च गग- 5 णे—उप्पण्णो एस भरहे वासे अद्वमो वामुदेवो ति । ततो विहीसणेण पसंते संगामे डव-णीया सीया, विज्ञाहरवुद्धुपरिवृद्धा य वीसिज्या । अणुमए य विहीसणेण सक्कारिओ रामणो । ततो अहिसित्तो विहीसणो अरिंजयनयरमुहिसिऊण, मुग्गीवो विज्ञाहरसे-दीए नयरमुहिसिऊण राम-लक्खणेहिं । ततो रामो सीयसहिओ विहीसणेण सपरिवारण मुग्गीवसहिएण विमाणेण नीओ अओज्झानयिं । भरह-सत्तुग्धेहिं य पूएऊण स-10 नायरेहिं मंतीहिं अहिसित्तो राया। ततो य णेण महप्पभावेण विभीसण-सुग्गीवसहिएण अहिजियं अद्वुभरहं । ठिओ य अरिंजए विभीसणो राया।।

तस्स य अज्ञउत्त ! विहीसणस्स राइणो वंसे विज्ञुवेगो नाम राया, तस्स विज्ञुजिटभा देवी, तीसे पुत्ता अम्हे तिण्णि जणा—दिहमुहो डंडवेगो चंडवेगो य, दुिह्या
मयणवेगा । कयाइं राइणा सिद्धादेसो पुच्छिओ—भयवं ! कण्णा इमा रूववती कस्स 15
मण्णे भारिया होहिति ? केरिसा वा से रिद्धी भविस्सइ ? ति । ततो तेण आभोएऊण
भणियं—रायं! एसा अहुभरहाहिविपडभज्ञा भविस्सइ, तस्स बहुमया पुत्तपसविणी । ततो
रण्णा पुच्छिओ—सो भयवं! कहं जाणियबो ? कत्थ वा निवसइ ? ति । नेमित्तिणा
आभोएऊण भणियं—रायं! तव पुत्तस्स डंडवेगस्स विज्ञं साहेमाणस्स जो अविर पिडिहिति.
तस्स य महाणुभावयाए तक्खणमेव विज्ञासिद्धी भविस्सइ ति । पूइओ गतो नेमित्ती । 20

दिवितिलए य तिसेहरो राया, देवी तस्स सुष्पणही, पुत्तो हेष्कओ । तेण य सह पुष्वपुरिससंचियं चिरविरोहो मम पिउणो विज्जुवेगस्स । महया बलससुद्ष्ण य कयाई आगतो तिसेहरो। तेण [\*गहाय\*] अमरिसिओ विज्जुवेगो जुज्झमाणो णयरबाहिं गहितो जीवगाहो, वद्धो य । अम्हे य सपरिशरा असत्ता वारेडं निग्गया नयराओ इमं पष्ठय-मागया । पुष्ठपुरिसनिवेसियं तेण वि अर्रिजयं गहियं, भुंजित संपर्य । नेमितिकादेसं संव-25 दितं । परितुद्धेहिं य अम्हेहिं मयणवेगा तुम्ह समीवमणुपेसिया मोक्खवरनिमित्तं । तुब्भे-हिं य पडिवण्णं । मुक्कवेरा य मण्णमाणेहिं अम्हेहिं दत्ता कण्णा तुब्भं ति ॥

एवं कहियं दहिमुहेण य। 'सो य तिसेहरो मायाबी, अत्थेषु य विसारउ'ति मया वि तस्स पिरक्खानिमित्तं अत्थाणि साहियाणि दहिमुहोवएसेण, सिद्धाणि य।

१ °ण्णमणसा त° शां० विना ॥ २ कमं० संसं० विमाज्यत्र— °ति रामो रो° ली ३ उ २ मे० । °ति ं भो रो° मो० गो ३ ॥ ३ ° लं समउ ँ शां० विना ॥ ४ आगारि शां० विना ॥ ५ °जरनय शां०। एवमशेऽपि कचित् कचित् ॥ ६ अतोज्ञा ँ शां० ॥ ७ देवति "शां० ॥ ८ ° यं वेर भां० ॥

तुओं दिवसेस केस वि गएस तिसेहरो 'स्रयणवेगा दारिया करस वि धरणिगोषरस्स दत्त'ति सोऊण रूसितो आगतो सबळवाहणो । सणामि य कोलाहलं तिसेहरबलतासि-यस्स जणस्स । ततो मया भणितो दहिमहो-मा विसायं वचह, अम्हेहिं सो तत्थगएहिं विवाहेयहो, ससुरो य मोएयहो त्ति. जइ मझणा चोइओ सयमागतो, नणु सिद्धं कर्ज इ अम्हं ति । गतो हं सण्णद्धो धवलतुरंगजुत्तं हेमघंटिकाकिणिकिणायमाणं निडणसिप्पिय-घडियं अणेगपहरणभरियं रहमारूढो । दहिमहो य मे सारही । दंडवेग-चंडवेगप्पमुहा य जोहा वरत्रय-कंजरे सपरिवारा दुयमारूढा। ततो संपलगां जुद्धं परेसि अम्हं च बलस्स। तिसेहरजोहा य पुढं छद्धजया भणंति—पणमह रायं सरणागयवच्छछं, मा इहं पि विण-स्सिह । ततो दंडवेगेणे भणिया-कि विकत्थिएणं ?, दरिसेह सामत्थं, जो न बीहेही सो 10 ने पायडो होही । ततो सरजालेहिं परोप्परं छाएंता जुन्झंति सुरा । मुकं च तामसं तिसे-हरेण अत्थं, जायं च तमोभूयं। सहेण केवलं परो अप्पणो य तजिलमारदा। भीया य अन्हं सेणिका । एवं च अत्थेस पिडहम्ममाणेस मायावी तिसेहरो क्रविओ ममं सरवरिसेण घणो विव पत्तयं छाएमाणो पहिरवेण ख्वागतो 'सरें! रक्खस अप्पाणं इदाणि' ति। मया वि य से छद्वहत्थयाए मोहं कयं सायकवरिसं अंतरिक्खोपरागेण घणजालं। ततो सत्थिकण-15 कसत्था(१)क्खिता हवंति मम वहाय । अहं पि निवारेमि पहरणाणि तेण णिसिद्राणि । तं च मन्मदेखे सरेहिं अमोहेहिं गालेमि । ततो सो छिण्णरज् इंदकेऊ इव पडिओ धरणि-पट्टे अचेयणो । तदवत्थं च दृहुण हेफगो सपरिवारो भीतो अवकंतो । दहिमुहँ संदेसेण य विजाहरा गया निक्सया, गहितं च नयरं, मोइओ य विज्ञुवेगी राया।

तओ मि पृइओ ससुरेण परिजणेण य वसामि अमरपुरिपडिबिंबभूए अरिजयपुरे 20 नयरे । सेवति मं आयरेण दहिम्हो । वचइ य सहेण कालो सह तीए विणीय-रूव-कुल-सालिणीए मयणवेगाए । ण परिहायति किंचि परिभोगविहीए । जाया य देवी आवण्ण-सत्ता गञ्भसोभाविवद्वियलायण्णा ।

कयाई च मयणवेगा परिकम्मकारीहिं आयरेण पसाहिया, कलहोय-कणक-मणिष्ज्ञो-तियाऽऽभरणभूसियंगी, महुमासचंपगलया इव कुसुमिया सोभमाणी ख्वागया मे समीवं। 25 तीसे कंडलजुयलां के कियवयणसयपत्तं चक्कजुयलपरिग्गहियं पिव सयवत्तमहिकतरं रेहड य से। ततो मया हरिसियहियएणाऽऽभद्रा-पिए वेगवति ! गैहिया ते सोभापडाग ति । सा य भणति कविया—जा ते मणंसि साहीणा पसंससि सोभमाणी आलिहियमिव किंचि। मया ततो भणिया—साद्रत्था, कीस अकारणे कुप्पिस ?, तुमं चेव हिययसण्णिहिया, परिहासो कुओ, न ते छलो गहेयहो । ततो सा ममं भणति-मम समीवे जीसे नामं गिण्हसि स बेव तव 80 पिया हवड. अभुंजणे य कीस उबवासपरिवर्षणं ? ति अवक्रओ (?)। 'जणाकुले ण य तिण्णा

१ °महिरू भां ।। २ 'देगो भणति किं शां ।। ३ 'रचकस्स अप्पा भां । विना ॥ ४ गालेति शां । बिना॥ ५ 'इसदेण शां०॥ ६ "पद्मोविया" शां०॥ ७ अहि" शां०॥

5

संजाववेडं, वेविरकोवणा होहि, पुणो णं पसाएमि' ति विंतेतो अच्छहे पसायकरणं ॥
॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वसुदेवहिंडीए मयणः
वेगालंभो चडहसमो सम्मत्तो ॥

मयणवेगालंभग्रन्थाग्रम्--५१५-२६. सर्वप्रम्थाग्रम्--६९६४-२१.

--

## पन्नरसमो वेगवतीलंभो

महत्तंतरस्स य पुणो आगया पसन्नमुही । पसाइयाए य कलकली जातो । रभसेण उद्गिया 'पासाओ पलित्तो' ति । दिहो य मया खरमारुएरिओ विवृह्रमाणसिहापगरो जल-णो । सा मं घेत्रुण उपद्या वेगेण गगणतलं णिक्सिविडमणाए । पस्सामि य माणसवेगं **उत्ताणयपसारियकरं धरे** उकाममिव । ततो ममं मोत्तृण तं पैहाडेति । सो वि पछायति । 10 अहमवि बुच्यंतो पडिओ तणकूडोवरिं। न मे काइ पीडा सरीरस्स । मन्नामि य-विज्ञा-हरसेढीए बट्टहे ति। चिंतेमि य-अरिंजयं क्यरिम दिसामाए होज ?. अण्णं वा विज्ञा-हरनयरं ति । मुद्दत्तंतरेण जरासंधगुणुकित्तणं कुणति पुरिसो गायमाणो णाइदरे । अव-इण्णो य मि पलालकूडाओ, पुच्छामि णं-किंनामधेयो जणवयो ? नयरं वा कयरं ? इहं वा को सामी ?। सो भणति-भरहवासतिलयभूतो विसेसगुणसंपओ मगहाजणवयो, 15 जइ ते कहास सुओ. देविगहोवमिममं च रायगिहं नयरं. वियहहसुतों य सामंतपत्थ-वपणयमउडमणिकराऽऽरंजियपायवीढो जरासंधो राया. तुमं वा कओ एसि जओ न या-णिसि जणवय-पुर-पत्थिवे ? ति । मया भणिओ—कि च तह मर्या जओ एमि ? ति । ततो भिंतेमि-न एस विजाहरसेटी, पविसामि नयरं, ततो जहारुइयं थाणं गमिस्सं। ततो पुक्खरिणीए हत्थ-पाए पक्खालेताणं अइगओ मि नयरं। पस्संतो य नयरविभृद्दं पत्तो 20 य ज्यसालं । तत्थ य महाधणा अमब-सेडि-सत्थवाह-पुरोहिय-तल्वर-दंडनायगा मणि-रयण-सुवण्णरासिं रएऊण जूयं रमंति । उवगतो य मि तेसिं समीवं । ते विनिह्यसुहा निरिक्खंति, भणंति य-सागयं ?, उवविसह, जइ अत्थि अहिप्पाओ खेल्रह ति । ततो मि चनविद्रो । ते भणंति—साहीणेण धणेण इहं कीलंति इब्भपुत्ता. तुब्भे केण खेलहि ?-ति । मया से अंगुलेयगं दंसियं-परसह ति । तेहिं पश्चविक्लियं । भणंति कुसला-एयस्स वह-25 रमोहं साहियं सयसहरसं ति। ततो तेसिं अणुमए खेहिडं पयत्तो। तेहि य सुवर्ण्ण(ण्ण)भणीए य ठविया कयग्या । तेसि पुण माणीणं जघण्णा सयसहस्समोला, मज्जिमा बत्तीस-चत्तालीस-पण्णाससयसहस्समोला, उकिहा असीति-नउतिलक्खमोला. अतिनिकिहा पंच-सया। ततो ते जिप्पमाणा बिडण-तिडणाणि पत्ताणि घरेंति। ततो मया भणिया-होड.

१ मयणवेगारूंभी चढद्समी आसासओ सम्मत्तो इत्येवंस्पा पुष्पिका शां ।। २ पसाहेति शां ।। १ पुरुषको शां ।। ४ उ २ मे० क० विनाऽन्यत्र—्षा उन्नुवएसि ति ली १ । १ पा जुवएसि ति मो० सं० गो ३ ॥ ५ १ मुद्धं मो० सं० गो० विना ॥ ६ १ प्रकारियं शां० विना ॥

कीरड लेखेसंकल ति । तती आगलियं । तत्य पासणिया भणंति—अज्ञेण पाहुणएण कोडी जिय ति । ततो सुवण्णस्स मणीणं मोत्तियस्स विद्यामो कया पुंजा । जूयसालाह्गितो पुरिसो मया भणिओ—गच्छ सोम्म!, दीणं किवणं अणाहं जणं सहावेहि, अहं वित्तं दाहामि ति । ततो निग्गतो, तेण घोसियं—जो घणत्थी किवणो दरिहो वा सो एउ जूय-5 सहं, पाहुणो को वि देवस्त्वी कामओ घणं देइ । ततो जणो अत्थी पहगरेण आगतो । अहं सुवण्ण-मणी-मुत्ताफलाणि य देमि । अम्हितो ततो जणो भणति—ण एस माणुसो, अवस्सं घणदभवणचरो कमलक्यो जक्यो हवेज, जस्स कर्यवरे व कंचणे य मणीसु य अवण्णा । थुणं(ण)ति मं लोगो—देवो पुहइवती होहिति वद्धमाणो सिरीए ति ।

एत्यंतरे रायपुरिसा आगया । ते मं भणंति—एहि, राया बाहरति ते ति । तेहि य सह 10 पत्थिको निह । अगुपहं जणो वश्चइ मा(मं) णं पीईए। रायभडेहिं य निब्मत्यिओ छोगो । 'किं मण्णे रायकुळं पवेसिजाइ धम्मपुरिसो एसो ?' ति जणवाए सुणमाणो मि पविहो मि रायकुळं। तहारब्सासे य भणंति णं-निवेदेह रण्णो। (प्रन्थाप्रम्-७०००)तेहिं मि एगंतं अतिणीओ। ततो बहुहिं वीसत्थो निबद्धो। अवकोउगं करकरस्स भणंति केइ-कीलाहि । केइ भणंति-अहो! अकजं, जं एस तबस्सी हम्मइ ति । मया भणिया-साहह, को णे अवराहो 15 जेण हम्मामि ?. न य विवदामि रायउले, अवस्स मजार्या अत्थि ति । ते भणंति-सुणाहि, कहेमो-राया प्यावतिसम्मेण णेमित्तिणा भणिओ-राय! तव कहं सत्तिपया इहं एहिति. रण्णा पुच्छिओ-किह नायबो ? त्ति. सो भणति-जूए कोडिं जेऊण जणस्स दाहिति, एवं नायद्यो त्ति. ततो रायसंदेसेण ज्याद्वाणेस [पद्मह्या पुरिसा ] ठविया. तुमे कोडी दिण्णा. एसो अवराहो। ततो मया चिंतियं-अहो! पमाएणं मि एरिसि आवइं पत्तो. जइ बाहिं 20 पुच्छिओ होंतो, कहिंता य कारणं, तो पुरिसकारेण नित्थारेंतो मि अवस्सं अप्पाणं. अहवा बद्ध-पृद्ध-निकाइयस्स पुत्रकयस्स असंवेइयस्स नित्थ मोक्खो, को वा विसाओ ? सह-दुक्खाणि संसारीणं सत्ताणं सुल्रहाणि-एवं चितेमि । पुरिसा जाणगं गहाय आगता । ते भणंति-एस परिसो पच्छण्णं नयराओ नीणेऊण हंतवो । ततो णेहिं भत्थए छहो । सो सभत्थओ पवहणं। ततो नेंति कहिं पि ममं पवहणगतीए। जाहे य उयारिओ मि 25 णेहिं ताहे भणंति-एस अमजाया अयसो अधम्मी य मत्थए फलओ प्यावडसम्मर्सं. जो परिसं पुरिसरयणं विणासावेइ-एवं वोत्तूण मुयंति मं छिण्णकडगे । तेण जाणामि जेण अणावडंतो कत्यइ घुग्घुयंतो निवडिओ। तेसिं च पुरिसाणं सद्दं सुणामि-केण वि पुण अक्लितो हिता 'जहा चारुदत्तो भारुंडसडणेहिं गहितो तहा होज अहं पि भविय-वयाए. जहां सो साहुसमीवं पत्तो तहा मम वि सिद्धा संपत्ती होज्ज-ति 'जीवियदाइयाण 90 णमो सिद्धाणं' ति मणसीकरेंतो य दरं नेउं निक्खित्तो म्हि । मुक्को य प्रविद्धे च चळण-

१ स्वक्खसं शां० विनां ॥ २ "यद्यरि व्य कं शां० विना ॥ १ अतणी क १ गो १ ॥ ४ "या भिक्यांति सि शां० ॥ ५ "स्स मन्ने जो शां० ॥ ६ "सो सिह ज" शां० ॥ ७ स सारणसमणं पस्सा शां० ॥

जुयलं पस्सामि । जाहे भत्थगातो निगतो पण्णगो व कत्तिओ, ततो पस्सामि वेगवितं रोवंदि । सा मं अवयासेकण रोवित कल्लणसोगमरं मुयंती—हा अदुक्सओगा! हा अम्हारिसीणं बहुणं णाह! हा महाकुलीण! हा महासत्त! किह वि सि मया सामिय! समासाइओ. देव! किं णु ते कयं पुवकक्सडं कम्मं, जेणं सि एरिसं वसणं पत्तो । ततो मया समासासिया—पिए! मुयसु सोगं, अहं भविओ साहूहिं आइहो य. पूर्यव-5 यणा य रिसओ. मया वि कोइ पीलिओ पुवभवंतरे, जेण मे एरिसं दुक्खमणुपत्तं. कम्म-विवागा एरिसा, जेण खेमंति भयमुप्पज्ञति, भयहाणे य परा पीती. नेय वसणवस्यएणं बुद्धिमया विसाओ गंतबो. सुह-दुक्खसंकलाओ एति अणिच्छियाओ वि. तत्थ सुहे जो न मज्जति दुक्खे य जो न सीयित सो पुरिसो, इयरो अवयरो ।

तओ मया पुच्छिया-तुमे कहं अहं जाणिओ ? कहं वा इमं काछं अच्छिया सि महापुरे 10 नियगघरे वा ?। ततो मे रोवंती साहति—सामि! अहं पिडबुद्धा तुन्भे य सयणीय अमस्य-माणी कंदिडमारदा 'कत्थ मण्णे पिययमो ?' ति । अत्थि य मे संका-भाउएण माणास-वेगेण हिओ । ततो रोवंतीए रण्णो निवेइयं—ताय! अज्जवत्तो न नजति कहिं ? ति। ततो संभंतं रायकुढं, कुणति जणो बहतती—दीविगाहिं ममोजह सम्मं । ततो नरबह्भवणस्स न य कस्सति अतिगयमग्गो दीसति दुवारेस पिहिएस । पभायाए रयणीप पमयवणे य 15 महतरएहिं देवीहि य अदीसमाणेस य तुब्भेस देवीय राइणा पुच्छिया मि-पुत्त ! मुयसु ताव संवावं, अत्थि ते विज्ञाओ, ततो आवत्तेऊण पुच्छ वृत्तंवं भत्तुणो । ततो मया छद्र-सण्णाए ण्हायाय आवत्तिया विज्ञा । सा मे तुमं कहेइ पविति । ततो मया रण्णो देवीए कहियं-आरोगो ताव अज्ञानतो माणसबेगेण हिओ. संपर्य भवियवयाए विज्ञाहरेहिः परि-गहिओ. वीसरिया अम्हे, तेसि विज्ञाहराणं भगिणी मयणवेगा नाम, तं दाहिति चि । 20 ततो राइणा देवीए य अहं भणिया-पुत्त ! मा तप्पसु, 'जीवंतो नरो भई पस्सैंइ' चि अवस्तं अविन्धं तब सामिणो. एयं कजं तुमे समेहिसि भत्तुणा सह, कि सो परिश्यस्यचि गुणवतीतो भारियाओ ?. तुमं पुता! कामकमा, इच्छाए पियसमीवं वन सि निर्देस्यका. इमं ते सगिहं, तुमे अच्छमाणीप अन्हं च दारियाए आगमो मविस्सइ ति । ततो मया भणियं-सबब्बिजाहरीओं आगासगाओ समज्ञकाओ, अज्ञणो छंदेण ण गच्छंति, गरुए वि कज्ञे एगा-25 गिणीओ वि वर्षेद्धाः न य मम जुन्नं सवचीसमीवं गंतुं. जत्थ पिएण ठविया तत्थ मया कालो गमेयबो ति. तुमं पायमुळे निवसंतीए को में संतावो ?। एवं च महापुरे सरीरसा-रक्खणनिमित्तं देवीअणुबज्जमाणी एकं कालं भोयणममिलसमाणी पंजरगएकचकवागी विव काछं गमेसि । ततो तब्भं दंसणकंखिया देविं आपुच्छिकण गगणपहेण भरहवास-मवलोकरंती पत्ता मि अम्मयधारं पवयं। तं नगं अतिक्रमिऊण अर्रिजयपुरमङ्गया। तत्थ १०

१ °स्सउ क्ति शां० विना॥ २ पुक्तका ! मग्यामाणी इच्छा° शां०॥ ३ निस्संका शां०॥ ४ °को काम-गाओ सभ° कसं० छी ३ उ २ मे०॥

<sup>€ € }?</sup> 

वुन्भे मयणवेगा मम नामेण आभट्टा । सा रुट्टा । मम य परितोसो परो जातो 'समरित मं सामि!' ति । सा उबकंता । तयणंतरं विडिह्ने अगिंग मयणवेगारूवधारिणी सुप्यनही षेतुण वु<sub>र्</sub>भे नीणेइ वहेवकामा। ततो हं भीया तीसे पलायमाणी, सा अहिगविजा ममाओ, 'हा! सामी विहम्मइ' ति हिट्ठा पसारियकरा मि ठिया। मुक्का तीए । घरेंतीए रोसेण आह्या 5 विजाए 'माणसवेगो'ति दीसामि। 'दास माणसवेग! सामि मे हंतुं इच्छसि' ति मोत्तूण तुम्हे पहाइ मं। अहमवि भीया पलायमाणी जिणघरं [\*लंघणाइग्रही\*] सरणमहिल्समाणी अपत्ता जिणघरं गहिया तीए पावाए हया। 'जहिच्छयं भत्ताररक्खणुजए होउ इयाणि' ति विजाओ अक्लेऊण गया गुरुगुरेंती । ततो हं घायं विजाहरं(रणं) च अगणेमाणी 'सामी मण्णे कहिं ? किं वा पत्तो वि होजा ?' ति तुब्भे मग्गमाणा तं दिसमणुसरमाणी परिब्भ-10 मामि रोयमाणी। ण मे पाणे भोयणे वा आसा । ततो आगासे वायं सुणामि-एस ते सामी छिण्णकडगाओ पडइ, मुख सोगं ति । ततो मया गहिओ भत्थको उवगयाय इमं पएसं, आणीओ दुगुणयरसंजायदुक्खाए।विज्ञापभावो य मि णाह! अज्ञप्पभिइं नत्थि। ततो सु पंचनदीसंगमासण्णं आसमपयं गयाई । पिया धरणिगोयरी जाया । वरुणो-दियं च पुलिणं दहपंतीओ ओगाहेऊण ण्हायाणि कयसिद्धपणामाणि उत्तिण्णाणि । तत्थ 15य साद्णि फडाणि गहियाणि मया । ततो पासियाणि दुवग्गेहिं वि । पीओद्गाणि आयं-ताणि पस्सामो दुमगहणविभूइं तणाणं । पुण्णाग-पणस-नालिकेर-पारावय-भवगय-णमे-रुप द्रिसेमि वेगवतीए सोगविणोयनिमित्तं । ततो बंधवजणमञ्झगया विव रिसिसमीवे रयणिमइवाहरता कलं दिवसकरिकरणजालपरद्धंधकारे निगाया मु आसमपयाओ रिसी-हिं विन्हियवित्यारमाणणयणेहिं दीसमाणाणि 'अवस्सं देविमहुणिममं कोऊहलेण माणु-20 स्तमुवगयाणि' ति पसंसिजमाणा । णिगगयाणि रिसिथाणाओ पत्ता म वरुणोदकं वेग-वितिद्दिययविमछोद्कं । रमणिज्ञयाय तीसे पुल्लिण-इहसोहाणि परसमाणाणि, सीमं नयरं(?) च विविद्धाचकयंगरागं, गगणपमाणमिव मिणिचग्गयं, वरुणोदिकासलिखपक्खालिज्ञपायं दूरं गयाणि । भणिया य मया वेगवती—पिए! न ते सोगो करणीओ विज्ञाविरहियाई संति. सका इहं पएसे निरुत्सएहिं कालं गमेर्ज. जत्य वा भणिस तत्य वदामी ति । ततो 25 मणति—सामि ! तुब्भ जीवियपरिरक्खणनिमित्तं चेट्टमाणीए विजापरिब्भंसो वि मे उसवो. भारियाए भन्नणो पाणेहिं वि पियं कायबं ति, एस छोयधन्मो. तुन्हां पासे परिवत्तमा-णीए पयडो आणंदो ति ॥

> ॥ वेगवहलंभो पन्नरसमो सम्मत्तो ॥ वेगवहलंभग्रन्थात्रस्—११२-१६. सर्वत्रन्थात्रस्—७०७७-२.

## सोलसमो बालचंदालंभो

एवं च अण्णोण्णाइसएहिं वयणेहिं पीइमुवणेंताणि एकमेक्स्स पस्सामु हरियपत्त-पहुब-पुष्कै-पिंडिपरिमंडियस्स, मणोसिळाधाउरंजियअंजणगिरिसिहरसरिसस्स, इसमभारणिसरीय सहकारलयाय छबलणरवमुहलाय समालिंगियस्स असोगतहवरस्स अहे कसणुष्पलपला-सरासिसामलाय सिलाय निसण्णं कण्णं कणगमयं पिव देवयं नागपासपडिवद्धं। चितियं 5 च मया-किं णु वणदेवया एसा ? अहवा अच्छरा कस्सइ निओएणं एवंरूवसण्णिया ?। तं च पेच्छमाणी वेगवती विण्णवेइ-अज्जउत्त! इमा दारिया उत्तराइ सेढीयं गगणव-ल्रहनयराहिवइस्स चंदाभस्स दहिया. भीणगाए देवीए अतिया, मम बालभावसहीया बालचंदा नाम. एसा महती रायकुलजाया अपरिगाहा. कुणह से जीविएण पसायं. विजा-पुरबर्णपीलिया नागपासबंघेण पाणसंसए वट्टए. तुन्मं प्रभावयाए नत्थि किंचि असन्त्रं 10 ति । ततो मया तीसे वयणमणुयत्तमाणेण साणुकंपेण य 'एवं भवउ' ति पडिस्युयं । धणियं पीलिया य बंधणेण उक्खिता विमोइजामाणी वि आभट्टा वि भएणं इंदल्टी विव सुकरस्सी धस त्ति धरणीयले पडिया, मुच्छिया । पडिह्यविग्घा य पत्तपुडयगहियसलिलेण समासा-सिया द्क्लिणवायवीइया इव वसंतनिलणी प्रचागयसोभिया, वेगवतीए पण्या भणति— सहि! दंसिओ मे सिणेहो जीवियदाणेण. किं च न एतो पहाणदाणमत्थि जीवछोए । ततो 15 ममं कयंजली वाओअग्गियसयपत्तसिरिहारिणा हारसियदसणपडिच्छया दुम्मयाधरोहपहेण मुहसयवत्तेण विण्णवेइ-अज्जउत्त ! अम्ह कुछे विसेसेण दुक्खसाहणाओ सोवसग्गाओ य महाविज्ञाओ. तुम्हं पुण में पसाएण सिद्धा विज्ञा, पाणबाए य जीवियं छद्धं। ततो मया भणिया-वीसत्था होहि. इमो ते सयणो. जइ ण किळम्मसि ततो अयंतिया साहस-कहं तुन्मं कुले विसेसेण दुक्खेण विजाओ सिन्झंति ?। ततो भणति—तुम्ह तेजसा ण मे 20 किलामी, निसियह, ततो वो कहइस्सं ति ?। ततो मि सह वेगवतीय असोगजणसेवणि-जाऽसोगसंसिओ निसण्णो । सा वि वेगवती (बालचंदा) निसण्णा सरस्सई विव रूववती पश्चक्खं साहिउं (प्रन्थाप्रम्-७१००) पयत्ता-

## विज्जदाढविजाहरसंबंधो

देव! अत्थि इह भरहवासविभत्तो पुवावरेण लवणजलसमुद्दकयदोयपादो वेयहो 25 नाम पव्वओ । तत्थ य दुवे सेढीओ विज्ञाहरपरिग्गहियाओ, उत्तरा दक्किणा य । तत्थ उत्तराए सेढीए गगणगमणसमुचियाणं देवाणं विम्ह्यजणणं ग्राणवल्लहं नयरं । तत्थ राया विज्ञाहरवर्लंमाहप्पमहणो विज्ञादाढो नाम । तेण य विज्ञाहरा वसीकया । दुवे वि सेढीओ दहुत्तरनयरसयसोहियाओ विक्रमेण भुंजति ।

अण्णया य अवरविदेहाओ पिडमापिडवण्णमणगारं महाणुभावयाए इमं पन्वयमाणेऊण 30

१ शां विनाडन्यत्र— व्यक्तिपृंडप कि डिश विना ॥ २ व्यं व कि डिश विना ॥ ३ व्यं व कि डिश विना ॥ ३ व्यक्तिस्य दे शां ॥ ४ व्यक्तिस्य दे शां ॥ ४ व्यक्तिस्य दे शां ॥ ४ व्यक्तिस्य विष्

संविसित विजाहररायाणी—एस रुपाओं विषद्भुमाणों विणासाय णे हवेज, तं अविलंबियं महिवारहा जमगसमगं पहणघ णं, न मे पमाइयव्वं ति । ततो संमोहा आवाहियविजा य रुव्ययहरणा ठिया पहंतुकामा।धरणों य नागराया अदिधामगदेवविसि जिओ(?) अट्टा- स्थपवयाभिमुहो पयाओ । दिहा अणेण विजाहरा तदवत्था । रुसिएण य आमहा—हे रिसिघायगा! कि इत्य इहाऽऽगया आगासगमणविद्या?, अविचारियगुण-दोसाण वो ण सेयं-ति भणंतेण अक्सिता विजाओ । उवगया विणएण निम्यमुद्धाणा णागरायं भय- गिगरकंठा विण्णवेति—देव! तुम्हं सरणागया वयं, सामिणो विज्जदाहस्स संदेसेण अम्हे तबस्सिं वहेचं ववसिया. 'अयाँगंत' सि साहरह कोवं. कुणह मो पसायं. कहेह, इस्स सयासे दिक्स ति?। ततो एवंविहेहिं वयणेहिं जाओ उवसंतरोसो पकहिओ सो

10 पणणगाहिवो—भो! सुणह— संजयंत-जयंताणं संबंधो

अत्य अवरविदेहे अणेगसाउसलिको सिल्हावइविजओ । वीयसोगजणिनसेविया य वीयसोगा नयरी । तत्य य पगासविमल्बंसो संजयो नरवती । तस्स सञ्चिसरी देवी । तीसे दुवे पुत्ता—संजयंतो जयंतो य। सो य राया सँयंभुस्स तित्थयरस्स समीवे 15 धम्मं सोऊण णिविण्णकामभोगो तणिमव पडग्गलगं रज्ञं चइऊण निक्खन्तो सह सुएहिं सामण्णमणुचरति । अहिगयसुत्तत्यो, विविहेहिं तवोवहांणेहिं निज्जरियकम्मंसो, अपुष्क-रणपिष्टो, घातिकम्मक्खएँ केवलणाणं दंसणं च लद्भण विगयविग्घो निव्वओ । जयंतो य पासत्यविहारी विराहियसंजमो कालं काऊण अहं धरणो जातो । संजयंतो वि णव-णवसंवेगेण णव पुवाणि अहीओ जिणकप्पपरिकम्मणिनित्तं भावणाभावियअप्पा वि-20 वित्तो विहरह । तओ उत्तमेण वीरिएण वोसट्टकाओ तिविहोवसग्गसहो पडिमापडिवण्णो विज्ञादाढेण इहाऽऽणीओ, एस मे जेटो भाया । एवं कहयति धरणो ॥

भयवओ य संजयंतस्स विसुद्धमाणलेसस्स अपिडवादिसुद्दुमिकिरियसुक्षद्धाणाभिमुइस्स मोहणीए खयं गए आवरणंतराए य उप्पण्णं केवलं नाणं। महेवं उवागच्छंति देवा
विज्ञाहरा य। देवं पुणरिव पुच्छंति—सामि! साहह, किंनिमित्तं एसो साहू विज्ञुदा25 खेण इहाऽऽणिओं। ति। णागराया भणिति—वचामु, कहेही मे मयवं चेव सवण्णू सिवसेसं ति। ततो उवगया विजएण पयिन्सणं काऊण आसीणा। मुणी मुणियसवभावो
देवा-ऽसुर-विज्ञाहराणं कहेइ मग्गं मग्गफलं च। जहा—अणाइसंसाराडविवत्तिणो विविहोवद्याभिद्यस्स सञ्भावमज्ञाणओ सुहेसिणो जीवस्स अरहंतिह भयवंति नाणाइसयदिवाकरप्रभापगासियसवभावेह सम्मत्त-नाण-चिरत्ति यो मग्गो देसिओ। तं च कम्मलावज्ञणी-

१ सामया आवा° शां० विना ॥ २ अहिद्वायगदेव° ली ३ । अदिद्वाभागदेव° शां० ॥ ३ °णंति त्ति शां० ॥ ४ जाइओ शां० ॥ ५ °सो विजयंतो नर° शां० ॥ ६ उ २ मे० विनाइन्यत्र—सयंबुस्स ली ३ वा० सं० । सयंबुद्धस्य क ३ गो० ॥ ७ °ए जाए के क ३ गो० ॥

उच्छाह्रस्स भवियस्स पवण्णस्स विण्णायगुण-दोसस्स कुपहपरिवाहणी धाँरितसंबद्धक्रिण णिच्छिण्णसंसारकंतारस्स परिणिहियकम्मस्स निवाणपुरसंपत्ति मगगफछं ति ।

एत्थंतरे विज्ञाहरा पणया पुच्छंति—भयवं! किं कारणं ति विज्ञुदाहेण तुन्भे इहाऽऽ-णीया ?। ततो भणति केवळी—राग-रोसवसगस्स जंतुणो पयोयणवसेण कोवी पसादी वा भवइ. वीयरायभावणाए य पुण मम सभयमिव नित्थ. तेणं भणामि एथस्स मम य वैरा-5 ऽणुबंधो ति । विज्ञाहरेहिं भणियं—कहं ?। कहेइ जिणो—

विज्जुदाढ-संजयंताणं पुषभविओ वेरसंबंधो

आसी य इद्देव भरहे वासे सीहपुरे नयरे राया सीहसेणो नाम । तस्स रामाजण-पहाणा अकण्हा मणंसि रामकण्हा नाम भारिया । पुरोहितो पुणो से हितो सिरिभूई नाम । तस्स घरिणी पिंगला नाम । एएण सह नरवती पसासति रजं।

कयाई च पर्जिमिणिखेडनिवासी भहमित्तसत्थवाहो पोएण समुद्रमवगाहिउकामी पत्ती सीहपूरं । चितियमणेण-पश्चवायबहुलो समुद्दसंचारो, न मे सेयं सम्रं सारं गद्देडणं गंतुं. विण्णायपचए कुळे निक्खिवासि । जवलद्धो अणेण सिरिभुई पुरोहितो । समुदाचारेण जवगती । विण्णविओ य णेण कहिंचि पडिवण्णो । मुहितो निक्खित्तो निक्खेवो। वीसत्थो गतो सत्थ-वाहो. यत्तो वेलापट्टणं, सज्जिओ पोतो, कया पूया। समुस्वायाणुक्लेण पट्टणा पट्टणं 15 संक्रममाणी असंप्रणजणमणीरहो विव संपत्ति संपत्ती वापरियजछबुब्बुओ इव विस्रीणी पोतो । फलहस्तंडेण वुज्झमाणो कहिंचि कूलमणुपत्तो । कमेण सीहपुरमणुपविद्वो । अंइ-गतो य पुरोहियस्स भवणं । णो णं पत्रभिजाणति कलुसमती सिरिभूई । बहुप्पयारं छाछ-प्पमाणस्स न पडिवज्जति । निब्भत्थिओ य णेण रायकुलसुवद्विओ । तहेव दुवारमलभमाणी पइदिवसं रायकुळदुवारे 'पुरोहितो मे नासमवहरइ' विकोसयति । पुच्छिश्रो रण्णा सिरि-20 भती-किमेयं ? ति । भणति-सामि ! वीसरियचित्तो पछवति एसो. जाणह मम तुब्भे जहाविहं विप्रके वि अत्थसारे पश्चिपणामि ति । ततो अलद्भपसरो विलवमाणो परि-ब्भमति, अभिक्खं च विकासित रायद्वारे-परितायह ममं ति । तं सुणमाणेण सीह-सेणेण मंती सदाविओ, भणिओ य-जाणह एयस्स एयं कर्जं ति । तेण रायसंदेसेण निय-गघरं नीओ पुच्छिओ य । लिहियं से वयणं, संभोइओ य । कइवाहेण पुच्छिओ ताहे 25 आइक्खित । सुबुद्धिणा निवेइयं रण्णो-अत्थि एयं कारणं ति । राया भणति-केण उवा-एण साहिजाति ?। मंतिणा विण्णवियं सामि! तुम्हे सिरिभूइणा सह जूयं पजोजिता मुद्दापरिवत्तणं कुणह्. केणह् य ववएसेणऽब्भंतरोवत्थाणमङ्गया निज्जमंतीं पिहहारं पुरो-हियघरं पेसेह सुदाहत्थगयं. तेण य संगएण संदेसेण असंसयं पुरोहियभज्जा निक्खेवं दाहिति ति । रण्णा जहाभणियमणुडियं । भहमित्तो समक्खं पुरोहियस्स विकासमाणो 80 कयत्थी जाओ रण्णा णिक्खेवेण । सिरिभृती य निवासिओ नयराओ, किलिस्समाणी रोस-विसं अविमुंचमाणो कालगतो अगंघणी सप्पो जातो ।

१ °तीए पिहारिं पेसेह शां०॥

### सीहचंद-पुण्णचंदाणं संबंधो तप्पुद्यभवा य

सीहसेणस्य रण्णो दुवे पुता—सीहवंदो पुण्ण वंदो य। राया जेद्वपुत्तसहियो अण-भिगहियमिच्छादिद्वी दाणरुई। देवी पुण्ण वंदो य जिणवयणाणुरताणि। एवं वस्रति कालो।

भवियवयाँवसेण चोइओ विव राया भंडागारमणुपविद्वो य पुरोहियाहिणा रयणदि5 ण्णदिष्ठी डको। अवकंतो सप्पो। वित्थरंति विसवेगा रण्णो। तिगिच्छगा करेंति पिडयारं। गरुळतुंडेण य आहितुंडिकेण आवाहिया सप्पा। अकारी विसिष्णया। ठितो अगंघणोरगो। विज्ञाबलेण निउत्तो विसपाणे। माणगरुययाए ण इच्छिओ पाउं। जलणे
जलंते खित्तो कालं काऊण कोलवणे चमरो जातो। राया विसामिभूतो मओ सहइवणे
हत्यी जातो। सीहचंदो राया अहिसित्तो सीहपुरे, पुण्णचंदो जुवराया।

सीहसेणविणासणं च सोऊण रामकण्हाए माया हिरिमती नाम अजा बहुसिस्सि-णीपरिवारा तवे संजमे सज्झाए य उज्ज्ञता सीहपूरमागया, ठिया फासुकायं वसहीयं। ततो पुत्तसिहयाय देवीय परितोसिवसप्पमाणहिययाये सायरतरं वंदिया। तीय वि अणु-सिद्धा-पुत्त! मा पमाइणी धम्माहिगारे भव. विणिवायबहुळं माणुस्सं. पियजणसंजोगा य अवस्स विष्पयोगपज्ञंता. रिद्धी वि य संझब्भरंजणा विय न चिरकारिणी. देवा वि 15 ह देवलोए पलिओवम-सागरोवमाउणो, समितिरहयविक्वरुवियमणोहरसरीरा, अप्पिडहय-गइविसया, विणयपणयाहिं जोग्गसंपाइयसंदेसाहिं सयाणुकुळवत्तिणीहिं देवीहिं सकळक-लापसंगकलियसाराहिं निज्णं सेविज्ञमाणा न जीवियस्स विसयाणं वा तित्तिमुवगच्छंतिः किमंग पुण मणुया कयली-कलीरनिस्सारयरसरीरा, पचवायबहुलथोवजीविया, राय-तक्कर-किसाणु-सिळलसाधारणविह्वा, पुराणसगडमिव विविद्दसंठवणा, पत्तसोभा मणोरहसा-20 यरस्स संकप्पवित्थयजलस्स परं पारं गमिस्संति ?. थावर-जंगमाणं ताव सत्ताणं विग-यासा(सू)ण वि सरीरावयवा कज्जकरा भवंति, माणुसभवं पुण सालद्भण पायच्छितं भवति. एवंविद्दसहावमुज्झमाणीयमसुइं सरीरं, तं जाव सि णिरायंका तव-संजमसाहणसहाया ताव परलोगहिए अप्पाणं निज्जोजेहि-त्ति भणंतीए अजाए पायवडिया 'सुभासियं, करिस्सं सफढं संदेसं'ति परिचत्तगिहवासा पबइया समणी जाया । सीहचंदो वि य राया डहरके भाउके 25 निक्खित्तरज्ञधुरावावारो निक्खंतो सँमणो समितीस अप्पमत्तो तिस गुत्तो विहरइ। रामकण्हाए वि केणति कालेण कालियसुयं सगलं गहियं। उत्तमेहि य खमा-महव-ऽज्ञव-संतोसेहिं तवोवहाणेहिं विविदेहिं अप्पाणं भावयंतीए पसत्थपरिणामयाए अणंताणुवंधि-कसायपेक्खलमाणुपुव्वीय विणिद्धयघातिकम्माय केवलनाण-दंसणं च समुप्पन्नं। ततो कयत्था वि 'एस पवयणधम्मय' ति पवत्तिणीय छंदमणुयत्तमाणी सह तीए विहरमाणी 30 संपत्ता सीहपुरं, ठिया कोहारपिंहस्सए ।

१ °बापु विणासे चो° शां ।। २ °तिरइ ° शां ।। ३ °काककावसंकिखय° शां ।। ४ समाणो शां ° विना ॥ ५ °पचन्त्रक शां विना ॥

10

राया वि पीइसमोस्सवियरोमकूवो भत्तीए परमाए बंदिङण पुच्छित केविं — तुब्भं प्रवक्ता सबभावा, न यावि अरहओ रहस्समित्य. कहेह में, केण पुण पुवभवियसंबंधेण निसित्तो इह भवे तुब्भं ममं अहिओ (प्रन्थाप्रम् ७२००) सिणेहो १। केविली भणिति— अतीयकाछे संसरमाणस्य एगमेगस्स जीवस्स सव्वसत्ता पज्जाएण बंधवा सत्तू य आसि. आसण्णसोहिएण सिणेहाहिगया भवंति. तं सुण—

कोसलाजणवए संगमं नाम सण्णिवेसं । तत्थ अहं मिगो नाम माहणो आसि । भज्जा य मे मदिरा । दुहिया पुण तुमं तिम्म भवे वारुणी । सा य सहावमहवयाए विण-एण पागइएण य उज्जुभावेण वल्लहा । तत्थ अहं विविहसत्थविसारतो जिणवयणाणुरत्तो 'नित्थ इत्तो उत्तरीयं' ति पइद्वियमती । तेण य म्हि सया साणुकोसो, न मे ममत्तं धणे, गास-ऽच्छादणिमत्तपरिगाही ।

कयाइं च देवकजे सज्जियं भोयणं। साहवी य उवागया । तिण्ह वि जणाण सम-वाओ 'पडिलाहेमि'-ति । बारुणी य निउत्ता 'देहि' ति । ततो तीए विसुद्धयरो भावो तं समयं आसि । तेण दाणफलेण ते रायकलेस जन्मं । तव य माया महरा, सा प्रवं कालगया पहुद्रे नयरे अडबलस्स रण्णो सुमतीय देवीय दुहिया हिरिमती नाम जाया। सा य पत्तजोव्वणा पोयणाहिवस्स मह्या संपदाए दत्ता पुण्णभृहस्स रण्णो। अहं पुण 15 तुमं सिणेहपडिबद्धाए अचइंतो परिबद्धं पडिक्रवस्स माहणस्स न दृइता सो परं किंचि लहित्ता तब पयच्छामि (?)। तेण य हेउणा थीभावपुरेकडं कम्मं समज्जिणिता अकयसामण्णो विगयविसयतण्हो काछं काऊण हिरिमतीए गब्भे जाया रामकण्हा । प्रतमिणिखेडव-त्थव्वो य भहमित्रो सत्थवाहो पुरोहियावलत्तं निक्लेवं सीहसेणेण सोपायमप्पियं गहाय सघरं पत्थिओ, चिंतेति य-कहंचि समुद्दातो जीवियसेसो इह संपत्तो मि, तं 20 अलं मे ववहारेण, जं मे पुरुवज्जित्तं वित्तं तेण समण-माहणाणं भत्त-पाण-सयणा-ऽऽसणी-सह-वत्थ-पायाणि देती दवाविंती य कंचि काछं कुडंबमज्झे वसिऊण, विहाय ममत्तं पञ्चइस्सं, न मे पमाएयव्वं-ति संपहारेमाणी अडविप्पएसे निसण्णो । माया से पव-सियस्स सोगेण दिवस-निसास बहुसो रोवमाणी आहारे अरोयमाणे अकला जाया, 'अहो! पुत्तछलेण भृष्टमित्तेण निजाइयं किं पि वेरं, तं अपस्समाणी न सत्ता जीविडं, विवसा पाणे 25 परिचइस्सं ते कलुणहियया मया वग्धी जाया, परीति वणमाहारकंखीया। धम्मामिमुहो य णाए खड्ओ भहमित्तो मम जेहपुत्तो सीहचंदो जातो । तुमं पुञ्चभववारुणी । एयं सिणेहाहिकारणं । एसा य संसारगती—बंधू सत्तुभावमुवयति, जहा अहमित्तमाया. परो सयणो भवति, [जहा भहमित्तो] जहा वा वारुणी ! पुन्वभवे नम तुमं सिणेहति ति॥

पुणो वंदिकण पुण्णचंदो भणति—का गती सीहसेणस्स १ ति । भणति रामकण्हा— 30 धुणाहि, सीहसेणो सिरिभृतिणा सप्पभूष्ण खड्तो काळं काऊण सहड्वणे हत्थी जातो,

१ °स्स रागमयस्य जीव° शां• ॥

वणचरकयनामधेको 'असणिवेगो' ति । सीह्चंदो य अणगारो उज्जयो सञ्चाए सुयससुर्पारंगतो अपिववदो कयाइं च रज्ञाओ रज्ञं संकमिउकामो सगडसत्थेण अहिं पवण्णो । ठितो सत्थो, सुकाणि सगडाणि, विसिज्ञिया वाहा, पसिरया तण-कहिहारा । हत्थी य सत्यसहमायण्णयंतो जवेण पत्तो तं पएसं । भीओ जणो दुग्ग-विसमपायवगहणाणि उय संसिओ । साहू वि जंतुविरिहए भूमिभाए सागारं पिंडमं ठितो । असिणिवेगो सगडाणि पछोएमाणो पडमंडवे फाडेमाणो वियरित । साहू य णेण दिहो ।

पिच्छमाणस्स य से पराण्णा दिही, निव्वययं हिययं, चितेउं पवत्ती—'कत्थ मण्णे मया दिइपुत्रो ?' ति चितंतस्स य से तदावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेण उपपण्णं जाईसरणं । ततो सुमरियपुरमवो अंसुणि विणिन्सुयमाणो पडिओ पाएस साहुस्स नाइद्रे। तेण वि य 10 पारियपिंडमेणं चितियं - नूणं एस भविओ जाईसरो समुप्पण्णसंवेगो ति । उवउत्तेण य विण्णाओ, आभट्टो य णेण-सीहसेण ! मा विसायं वश्व, तुमं दाणसीलयाए नो उववण्णो नरप, अणिवारियधणवण्ह्याए तिरिओ जातो । एवं भणिओ परं विम्हिओ—अहो ! महाणु-भागो मे पुत्तो जातो अहवा दुडू मया चितियं, तबस्सी एस देवयं, असंसयं मणोगयं पि मे जाणइ. भइं ते, एवंविहस्स मे खेमं उविदसह ति । भणिओ य सीइचंदेण-15 सुणाहि, अप्रइंता विगयराग-दोस-मोहा विदितजीवा-ऽजीव-बंध-मोक्खसब्भावा भूयत्थं भणंति, न तोसं कयकिशाणं किंचि पवंचणे पयोयणं, तं पत्तिय जिणवयणं. सिच्छत्त-समोत्ययस्य हि जीवस्य जिणभासियपरम्युहस्स विरतिपहदूरचारिणो सिणेईसत्तस्स विसयरेपाओं कम्मरओ उपाक्षति. ततो कम्मगरुययाए विविह्जोणीगहणं जन्मण-मरण-बहुद्धं, संसारं परिकासति. विसुद्धपरिणामैऽज्झवसाणे वट्टमाणस्स परितृणुकियाणुहावस्स 20 जिणप्पपीभ्रोबळद्धनिव्वइपहस्स निरुद्धाऽऽसवद्वारस्स तवसळिळपक्खाळियकिळेससंचयस्स सिद्धसिळोगया भवइ ति पत्तिय पाणातिवायाओ मुसावायाओ अदिण्णादाणाओ मेहणाओ परिगाहाओ य सत्तिओ विरमसु, ततो सुगतिमविग्घेण गमिस्ससि, सिज्झियवयजोगो भविस्सिस-चि भणिओ भणित-सुणह भयवं!, जावजीवं बंभयारी विहरिस्सं, सेसाणं पुण वयाणं देसं पश्चक्रखाइस्सं ति । ततो साहुणा अरहंत-सिद्ध-साहुसक्त्रियं दिण्णाणि से 25 अणुद्धयाणि । अवधारियपंचनमोक्कारेण य पडिवण्णाणि भावओ । 'छद्ध-Sहमेहिं भत्तेहिं खमिस्सं' ति क्याऽभिगगहो साहुं वंदिऊण जणस्स थेवं परिहरंतो अवकंतो, संविग्गो कग्रत्थमित्र अप्पाणं मण्णमाणो अणिकिस्वत्ततवोत्रहाणो विहरति । पारणकाले य जत्तेण रीयंतो भाग-मिळाण-परिस्रहिय-पंद्धपत्तकयाहारो विरागमर्ग्गमविहेओ कयाइ गिम्हकाळे बहुकहमं अप्रोदयं सरमवतिष्णो पाणियं पाउं। जहा जहा अवगाहति तहा तहा अवस-30 ण्णो, मंद्रप्राणयाप, य असत्तो नियत्तित्रं । चितियं च णेण-अदं खमणकिछंदो असत्तो

१ "वा सुकुं, शां•॥ २ "हतस्त" व २ मे०॥ ३ "मरूबज्ज्ञाणे ही ३॥ ४ ही ३ विनाऽशन्यत्र--- "साव-क्रिको उ• मे। "साहबृक्तिओ क ३ मो ३। "सामिक्रिओ शां०॥

कदममुत्तरितं, एयावत्यस्स य मे सेयं आहारपरिचायं कातं। मत्तं वोसिरियं जावजीवं।

अह य पुरोहितो वि चमरभावे वणदविगाजालपिलत्तदेहो कालं काऊण वेराणुवंधजणियजन्मसंताणो कुकुडसप्पो जातो। वणविवरगएण य दिहो हत्थी, संजायरोसेण य खड्ओ, विस-परिणओ नमोकारबहुलो 'इमो पहाणकालो, अण्णं च मे सरीरं, अहं अण्णो' ति मण्णमाणो पसत्यज्झाणोवगओ कालगतो महासुके कप्पे सिरितिलए विमाणे सत्तरससागरोवमिहिईतो हे देवो जातो। सियालदत्तेण वाहेण दंत-मोत्तियं च से गिह्यं। धणमित्तो य वाणिओ पचंते वलंजेति। वाहेण य से परिचयगुणेण पीईदाणं दिण्णं। ते य दंता पहाणमोत्तियं च 'सल्क्लण' ति विण्णां धणमित्तेण ते मित्तयाए दिण्णा। तुमे परितुहेण संतेण पूर्ओ विहन्वसंपायणेण। एए य ते दंता सीहासणम्म निउत्ता, मोत्तियं च चूलामणिम्म। तं एरिसी संसारगती—सोगहाणे तुष्टी हवइ, भवंतरगयस्स पिउणो सरीरावयवे लढ्डण अण्णाणयाए॥10

सीहचंदो वि अणगारो विसुद्धेहिं संजमहाणेहिं चिरत्तसोहीए वट्टमाणो अपरिविडयसंवेगो दीहेण परियाएण उचरिमगेवेज्ञेसु पीईकरे विमाणे एकतीसं सागरोवमद्विती देवो भविस्सित ।

कुकुडसप्पो य वाणरजूहाहिवइणा कीलापुवं साहाओ साहं संकमिनकामेण गिहीओ, मारिओ य पंचमपुढवीए सत्तरससागरोवमिहतीओ नेरइओ जातो, तत्थ परमञ्जसुभं सुभदुह्रहं निष्पिडियारं वेयणं अणुह्वइ-ति किहए पुण्णाचंदो जायतिवसंवेगो सावयधम्मं 15 पिडवज्जति । ततो वंदिऊण सगिहमुवगतो ।

रामकण्हा बहुं कालं केवलिपरियायं पाउणित्ता परिनिव्वयां।

सो वि य राया सविसए अमाघायं पोसहं च विहीए अणुपालेमाणो, समण-भाहणे य पिंडलाहेमाणो, जिणपूर्याए य समुज्जुओ पसासइ रज्जं। दंडनीईए य मायापयोगमपिंडक-मित्ता भवंतरेत्थीवेयणिज्जणुभागी कयभत्तपरिचाओ महासुके कप्पे वेरुलिए विमाणे 20 देस्णसत्तरससागरोवमिट्टतीओ देवो जाओ।

जंबुद्दीवयभरहे वेथहे य उत्तरायं सेढीयं निश्वालोयमणिप्पभाहिं निञ्चालोयं नाम नयरं।
तत्थ अरीणं पराभवणसीहो अरिसीहो राया। तस्स सिरी विव कमलरिद्या सिरिहरा
देवी। ततो पुण्णचंदो देवो ठितिक्सएण चुओ सिरिहराए गन्भे विमलजसधरा जसोहरा नाम दारिया जाया। सा पालणगुणेण निरुवद्यसरीरा निरुवा आएजवयणा वा-25
गसंपन्ना स्वस्सिणी सयणबहुमया विघेया परिजण-विण्णाण-लायन-विणयालंकिया पत्तजोवणा उत्तराय सेढीयं पहंकरायं नयरीयं सुज्जावत्तस्स रण्णो महया अत्यसंपदाए दिण्णा,
तस्स वि य बहुमया आसी। केणइ कालेण सिरितिल्यदेवो सीहसेणजीवो चुओ असोहराए गन्भे पुत्तताए पश्चायाओ। अविमाणीयदोहलाय कालेण य जातो रिस्सवेनो माम
कुमारो। क्रमेण य परिविद्वओ संगहियकलाविद्दाणो य जुयरायाहिसेयं पत्तो।

कयाई व सुज्जावत्तो राया धन्मरुइ-धन्मनंद्वारणसंबोहिओ रस्तिवेग्सण्ण-

१ °सद्स व २ मे विना॥ २ °था। घोसावेति व राका शां०॥ व • सि ३३

क्सित्तरज्ञाहिगारो अणगारो जातो संजमं अणुपाले । खिवयघाइकम्मो य केवलनाणं लिख्न निरुद्धजोगो निव्वुओ । जसोहरा गुणवतीये अज्ञाए समीवे पष्ट्रया एकारसंग-कुसला विहरति। रस्सिवेगो य राया हरिमुणिचंदसमीवे अणिबयाविसेससंजायसंवेगो पय-हिय पढ्णालगां तणमिव रज्जं संजमं पडिवण्णो। कमेण य णेण उज्जोययाए य नव पुष्टाणि 5 अहीयाणि। (प्रन्थाप्रम् — ७३००) पडिपुण्णिधित-बलो एकहिवहारपिडमं पडिवण्णो विहरति।

कयाई च कंचणगुहाए पिडमं ठितो, पुरोहिएण य पंचमपुढिविडहिएण अयकरभूएण दिहो । पुह्ववेराणुबंधसंजिणयितिबकोवेण य गिलिओ अइगरेण अपदुहो सरीरे निरवेक्सो विसुज्झमाणवेर-कसाओ कालगतो लंतए कप्पे सुप्पहे विमाणे देवो जातो । जसोहरा वि अजा लंतए चेव रुथके विमाणे देवत्तणमणुपत्ता । ते य रूवपवियारणा तिबभोगप-10 डिबद्धा चोहस सागरोवमाणि स्वणमिव गमेंति । अइगरो वि तिबकोहपरिणओ समिज-याऽसुभवेयणिजो पंचमपुढईए नेरइओ उववण्णो ।

उवरिमगेवेजपीयकरविमाणवासी य देवो चुओ इहेव भरहे चक्कपुरे नयरे अपराइ-यस्स रण्णो सुंदरीए देवीए चक्काउहो पुत्तो जातो । पढमवए चेव रायत्तं पत्तो । तस्स य महादेवी चित्तमाला । सुँप्पहविमाणाहिवती य चुओ चक्काउहस्स चित्तमालाए अत्तओ 15 वज्जाउहो नाम कुमारो जातो, परिविद्धुओ य । तस्स भज्जा रयणमाला । चक्काउहो पिहियासवस्स मुणिणो समीवे उवलद्धबंध-मोक्खसब्भावो वज्जाउहे निक्खित्तरज्जवावारो समणो जातो । अहिगयजिणवयणो खंति-महव-८ज्जव-संतोसेहिं भावियण्पा पहीणरय-मलो परिनिद्धुओ। रुयगविमाणदेवो वि रयणमालाए गब्भे रयणाउहो नाम कुमारो जाओ।

वजाउहो वहरदत्तसाहुसंबोहिओ रयणाउहं रज्जे ठविऊण पष्ठहओ । संजमिठतो 20 चउदस पुष्ठाणि अहीओ विदियसँबभावो जिणो विव अजिणो विहरति, उवागतो य चक्क-पुरं। रयणाउहो य सह जणणीए वंदिउं निग्गतो। कहेइ से वज्जाउहो समणधम्मं साव-यधम्मं च वित्थरेण। कहंतरे य भणित—जीवद्यापाळणिनिम्तं गिहवासिणा विसेसेण मंसं परिहरियबं. खायंतो मंसरसगुच्छिओ पत्थणाकळुसिचतो बहुं पावं समिजिणित. जहा य मंसहे भूयिहा पाणिणो विह्जित न तहा चम्म-सिंग-दंत-वार्छ-पिच्छ-पुढविकज्जेसु. चम्मा-25 दीणि य सयंपाडियाणि य सुबहुं काळमुवभुंजंति, सयं पि चवकरणपयोयणं तेसु उवयोगं गच्छंति. मंसस्स य पुणो दिणे दिणे भोयणं, ततो विसेसेण य सज्जोहयाणं सत्ताणं मिह्रयरं रसग्गळं च उवइसंति. जितणो तेण भणित—परछोयहियत्थिणा मंसं न खाइयबं ति।

एत्थ आहरणं—

### सुमित्तरण्णो आहरणं

30 इहेव तीयद्वाए भरहे वासे छत्ताकारं नाम नयरं। तत्थ पीईकरो पयाणं पीईकरो

१ सुक्रप्पमे वि° शां•॥ २ इयरो वि शां०॥ ३ सुक्रप्पमवि° शां०॥ ४ °सब्साबो शां०॥ ५ °छपुच्छ° शां०॥ ६ आदर्शान्तरेषु पीइकरो पीतिकरो इसपि दृश्यते। एवमप्रेऽपि॥

नाम राया । सो य संसारभी क्ष मोक्खाहिलासी मोक्खमगगमण्णेसमाणो मतिसायराणं थेराणं अंतिए सुयजिणवयणपरमत्थो भुयगो विव तयं रज्जसिर्दि परिचइ ऊण समणो जाओ । अणुपबइओ य णं पुरोहियपुत्तो चित्तमती । ततो सो पीतिंकरो साहू परेण परितोसेण अहिगयसुत्त-ऽत्थो खीरासवल द्विससुष्पण्णतवु जुओ जातो । गुरू हिं समणुण्णाओ विहरंतो सागेयं गतो ।

तत्थ य सुमित्तस्स रण्णो दुहिया सुप्पबुद्धाए गणियाए बुद्धिसेणा नाम दारिया अत्तिया सिरी विव कमलविरहिया रूविस्सणी जणनयणलोभणवयण-दसणा-ऽहर-कवोल-पओहर-कर-चरणा बज्जाणगयं पीतिंकरमणगारं विकिद्वोपवासखवियदेहं पसत्थज्झाण-सिन्नविद्वचित्तं पिस्सिक्षण विणएणं वंदिउं पुच्छति—भयवं! केरिसो तुब्भं सासणे अप्पा विण्णओ ? ति । साहुणा य ववउत्तेण 'जोग्गा चवएसस्स' ति 'सुण' भणियं—

अरहंतेहिं सुदिष्टजीवा-ऽजीव-बंध-मोक्खविहाणेहिं सएणे उवएसेणं जुव-बुह्दादीहि य पज्जएहिं आइहो अप्पा अत्थि ति भणितो। तस्स अभिवयणाणि—जीवो अप्पा पाणी भूओ सत्तो सयंभु ति एवमादीणि। तन्मि य असंते पुण्ण-पावविफल्या भवे। अत्थि तं सुकय-दुक्तयफलं विविह्कम्माणुभागीसु देहीसुं विपचमाणं पचक्खमुवल्ब्भइ। तम्हा अत्थि जीवो सहहियद्यो, द्वह्याए निच्चो, भवं पुण पडुच तप्परिणओ, तब्भावविगमे असासओ, 15 पमत्तो तिव्वहं जोगमासज्ज, कत्ता करणसिह्ओ, सयंकयस्स य सुभा-ऽसुभस्स उद्यस्स भोता, सकम्मनिव्वत्तियसुहुम-बायरसरीरमेत्तो, राग-होसवसगतो, कम्ममलकलंकिओ संसरित नेरितय-तिरिय-नरा-ऽमरभवेसु, सम्मत्त-नाणसिह्ओ तवजलपक्खालिओ सुचित ति।

एवंविहं भयवओ पीतिंकरस्स वयणममयमिव समाहिकयं सुणमाणी 'तह' ति पणया विण्णवेइ—भयवं! उबिदसह मम गिहवासजोग्गाणि वयाणि। ततो साहुणा किह्याणि। ग-20 हियाणुव्वया य पणिमय पिडगया समणोवासिया जाया। सुयं च चित्तमितिणा—बुद्धिसेणा रायकण्णा पीइंकरदेसियं धम्मं सोऊणं अरहंतसासणरया जाय ति। आपुच्छित गुरुं—विस-जेह मं, वश्वामि, बुद्धिसेणं पदावयामि ति। मइसायरेहिं विनिवारेज्ञमाणो वि य गतो सा-केयं। सो य कहास कुसलो पूइओ विणय-पिडवत्तीए कन्नाए। तं च परसमाणस्सौ गयविवेया दिष्टी, वाडिलयं हिययं। चितियं च णेण—अदिष्टपुव्वं मया एवं रूवं, अहो! अच्छिरियं—ित 25 भग्गपरिणामो सुमित्तं रायं सेविडमारहो। उबलद्धं च तेण—पीतिंकरपुरोहियपुत्तो ति। मंसभक्खणविसयं वायत्थलं

अण्णया आराहणनिमित्तं भणति—देव! मया पोरागमसत्थं आगमियं ति, तं होड मे सफलो परिस्समो. तुब्भं बल-तेयपरिवड्ढिनिमित्तं मंसेण वंजणपयारे करिस्सं,

१ °यसुओ चित्त° शां ।। २ °ण हिस्रोवप् ° क १ गो ।। ३ छी ३ विनाऽन्यत्र— जववस्थादीहि क १ गो ३ । जंगवस्थादीहि च २ मे ० ॥ ४ सबहुयाप् पुण शां ० ॥ ५ छी ३ विनाऽन्यत्र— °स्सा सयवि ° क १ गो ३ । °स्स सेयवि ° च २ मे ० ॥

संदिबहि-ति । ततो सुमिसो भणति-चित्तमति! नाऽहं पाणिवहेण पाणे पाछ-इस्सं. दुहुं ते जंपियं । ततो भणति—जो ताव सयं हणइ हणावेइ य अणुमंता वा स पावमणुह्रवह ति न वियारो. जो पुण परोवणीयं किणिऊण मंसं खाइज तस्स को दोसो ? । ततो भणति-किणंतो वहमणुमण्णति मंसं साउं समग्धं च पत्थंतो. 5 घायगा वि जत्थ मंसभोगो तत्थ दूरं पि नेऊण विकिणंति, न य अभक्ले साण-खर-वाय-सादी विवाहेंति, पभूयकइए य जाणिऊणं जीवंते सत्ते पच्छण्णं ठवेऊण गहियमोझा तक्ख-णं विणासेंति. एवं कहं वाऽणुमती न भवति ?। अह भणति—जो कुसलचित्तो मञ्झत्थी खबभंजित तस्स ण संभवड वहकओ दोसो। ततो भणित-मंसभक्खणे अत्थि दोसो वहाणुमतीय. कहं भंडारं देसंतरसंकामणमतीय बाहुपीछाणुमती विव णित्थ (?) एवं भंडा-10 गारो देसंतं निजाड, मा य गोपीला भवति जाहे; तं तहा मंसं पहुयं समग्धं च भवड, मा य सत्ता वहिज्ञंतु ति. नत्थि एयं। ततो भणइ—जइ परकओवभोगे पसत्थि वित्तस्स वि अत्थि दोसो, एवं जे संख-मुत्ता-दंता-पत्त-पत्तुण्णादीणि भुंजंति ते वि मंसासीहिं समा भविस्संति । ततो भणति—न होंति समा, अत्थि विसेसो—ताणि बहुपुरिसपरंपरकएण वि छन्भंति, सयंकडाणि दीहकालपरिभोत्तव्वाणि णेगकारणणिष्फण्णाणि य, सयं पि मया-15 णं उवभुंजंति. मंसस्स पुण घायका चेव विकाइया. रसगिद्धो य सयं विवाडेज अणुम-ण्णेज वा, रागो पुण तत्थ कारणं, तेण अत्थि विसेसो. जइ य 'सव्वएण बंधो' ति बुद्धी, तेण महुचाती वणद्वयारो य निहोसो हवेजा, तेसि महुसंगहबुद्धीए न मच्छिया-मिग-सिरीसिव-कीडादिवहबुद्धि ति. किं ? वधहेऊ वही वि परिहरियव्वी, मरणहेडं मरण-भीएण वा. जहा-कस्स वि रण्णो साउफलो सहकारो, ततो णेण घोसावियं-जो अदिण्णं 20 एगमिव फलं चोरेज तस्स सारीरो निग्गहो त्तिः तं सोऊण जणो तेसि फलाणं गहुणं भक्खणं दरिसणं वा दूरओ परिहरइ; तहा पाणिवहभीरुणा 'बंध-वहहेउ' ति दूरओ वज-णीयं. जे य मंसलोलेहिं वहिजांता सयं अणुमण्णिया ते जइ पुवकरण तिवहं मरणं पावंति, जे वहका अणुमंतारो ते वि अणुभविस्संति दुक्तयफलं। ततो भणति—तुन्भं न सका उत्तरं

25 एवमादीहें वयणेहिं किच्छेण पडिवण्णो। दत्ता य से बुद्धिसेणा। ततो सेवइ सुमित्तरायं अणुकूळेहिं वयणेहिं। एवं चित्तमतिणा सुमित्तस्स सपरिवारस्स मंसप्पयारा उवदिहा। तेण य पाणिवहकारणोवयोगेण बहुं पावं समज्जिणित्ता नरय-तिरिक्ख-कुमाणुसेसु
बहुणि जम्मण-मरणाणि सारीर-माणसकक्खडदुक्खाणुबद्धाणि अणुहवमाणो अवहुं पोग्गछपरियटं संसरिओ ति ॥

दाउं ति, किंतु निरामिसाणं भे सरीरपरिहाणी हवेजा, ततो धम्म-ऽत्थ-कामहाणि ति॥

30 एवं च रयणाउही राया सोऊण पहिवण्णी सावयधर्ममं, मंसविरइं च जावजीवियं गहे-

१ °सावीर्ष्टं चर मे॰ विना॥ २ विवडजेका की ३ विना॥ १ पाणिवहसहिणसंसवहहेड कि शां॰ विना॥ ४ °स्मं देसविरहं शां०॥

कण पियरं अभिवंदिकण पविद्वो नयरं। घोसाविओ य रखे अमाघाओ, उत्तमसीखबयरओ सह जणणीय रखं पसासित । वजाउहो पंचिवहमावणाभावियपा जिणकणं पिष्ठको । अयगरनारगो य पंचमाओ पुढवीओ उविद्वि चक्कपुरे चेव दारुणस्स सोयरियस्स कट्ठाए भारियाए अतिकट्ठो नाम दारओ जातो । विविद्धओ कमेण पाणवहरती विय-रित । वजाउहो य साहू जिण्णुज्जाणे पविरठसंपाए अहोराइयं पिडमं ठितो, विद्वो ब क अतिकहेण । दहूण य णं पुबभववेराणुबंधजणियतिबरोसेण विकोसीकओ खग्गो। बहपरि-णएण य णेण दढ-उत्तम-पसत्थज्झाणोवउत्तिचतो अखंडियचारितो खंडाखंडिकओ कालगतो अविण्डधम्मसंभारो सब्वट्ठसिद्धे विमाणे उववण्णो । अतिकट्ठो वि बहुं पावं समजि-णिता दविगाजालाभिहतो सत्तमायं पुढवीयं तेतीसं सागरोवमिहतीओ नेरइओ जातो । तत्थ परमसीयवेयणाभिभूओ दुक्खबहुलो विवसो कालं गमेइ।

रयणाउही वि राया द्यावरो सच-ऽज्ञवसंपण्णो बहुं कालं समणीवासगपरियायं पाद-णिता पुत्तसंकामियरायलच्छी कयभत्तपरिवाओ समाहीय चइऊण देहं अञ्चए कप्पे पुष्फके विमाणे बावीससागरोवमिंठतीओ देवो जातो। रयणमाला वि देवी संगृहियवय-सीळ-रय-णमाला कालगया अञ्चुए चेव कप्पे नलिणिगुम्मे (प्रन्थाप्रम्-७४००) विमाणे उक्कोसिद्ध-तीओ देवो जातो। ठितिक्खएण य धायइसंडे दीवे पुरच्छिमं अवरविदेहे सीयाए महा-15 नदीए दाहिणे कुले निलिणिविजए असोगाए नयरीए अरिंजयस्स रण्णो दुवण्हं भारि-याणं सुव्वय-जिणदत्ताणं रयणाउह-रयणमाला देवा चुया वीइभय-विहीसणा दुवे पुत्ता बलदेव-वासुदेवा जाया। ते य सुहेण विवद्विया नलिणिविजयद्धामितं पत्ता । विहीसणो य अपरिचत्तकामभोगो विसुद्धसम्मत्तदंसणगुणेण दोश्वाए पुढवीए साग-रोवमहितीओ नेरइओ जातो। वीतिभओ य भाउविष्पओगदुक्खिओ सुद्वियस अण-20 गारस्स अंतिए पष्टइओ तवे संजमे सज्झाए य उज्जतो विहरिकण पाओवगमणविहिणा कालगतो लंतए कप्पे आइचाभे विमाणे साइरेगएकारससागरीवमहितीओ देवा जातो। विहीसणणारगो वि पसत्थपरिणामबहुलो उबहो इहेव जंबुहीवे एरवए वासे अवज्झायं नयरीयं सिरिधम्मस्स रण्णो ससीमाय देवीयं सिरिदामो नाम कुमारो जातो, कमेण जोव्यणमणुपत्तो विहारजत्तं निज्जाओ । आइचाभविमाणवासिणा देवेणं पुव्वसिणेहाणुरा-25 गेणं पडिबोहिओ अणंतइस्स अरहतो अंतिए पव्वइतो, सामण्णमणुपालिऊण कालगतो वंभलोए कप्पे चंदाभे विमाणे देस्णदससागरीवमहितीओ देवो जातो।

अइकट्टनेरहतो वि ततो उव्बही बहुणि तिरियभवग्गहणाणि संसरिऊण वणुइयकम्मंस्रो इदेव भारहे जावतिनदीतीरे रिसिगणसेविते आसमपए एगसिंगस्स वावसस्स खंद-मणियाए छंखियाए अत्तओ मिगसिंगो नाम दारओ जातो। वोळीणबाळभावो समाणो 80 वावसकुमारसंघस्स जणिबच्छाहो परिसडियपंडुपत्त-पुष्फ-फछाहारो परियागं पाडणिचा

१ °मदावर° शां • विना ॥

्वमणिकससरीरो विजाहरं विकुरुविवयविमाणमञ्झगयं देवमिवाऽऽगासेण वियरमाणं पा-सित्ता विम्हिओ 'जइ अत्थि मम नियम-वंभचेरफछं, तेण आगमिस्से भवे एवं वियरा-मि' ति कयनियाणो कालगतो वेयहे गगणवल्लाहे नयरे वहरदाढविजाहरस्स रण्णो विज्जुजिब्भाए देवीए विज्जुदाढो नाम दारओ जातो, विवह्निओ कमेण विज्ञाबलेणं 5 विजाहराहिवत्तं पत्तो।

वजाउहो देवो य सच्वट्टसिद्धाओ चुओ अवरिवदेहे वीयसोगाए नयरीए संज-यस्स रण्णो सच्चसिरीए देवीए संजयंतो ति पुत्तो जाओ। सिरिदामदेवो पुण चंदाभ-विमाणाओ चुओ तस्सेव कणीयसो जयंतो नाम जातो। संजतो सयंभुस्स अरहतो उप्पण्णनाणरयणस्स समीवे छिण्णसंसतो पबद्दओ गणहरो जाओ।

10ं अण्णया य संजयंत-जयंता सुयपुन्वजम्मा पन्वतिया । जयंतो य चरित्तमोहोदएण पमत्तिविहारी कालं काऊण एस धरणो जातो। संजयंतो पुण अहं अहिगयसुत्त-ऽत्थो जिणकप्पं पिडवन्नो पिडमागतो विज्जदाढेण अविमुक्तवेरसंताणेण इहाऽऽणीतो। एयं वेरकारणं।।

सुणह य अवहिया-पञ्चय-पुढविराइसँरिसकोवाणुगा जीवा णरय-तिरियगईस विवि-हाणि दुक्लाणि वेपमाणा सुबहुं कालं किलिस्संति । बालुकाराइसरिसं च कोबमणुगया 15 मणुयगतिभागिणो भवंति । उदयराइसमाणकोवाणुगया देवगति पावंति । विगयकोहा उण नेवाणजोगगा। तन्हा कोहो विसऽगिगजालसमाणो हियत्थिणा द्रतो परिचइयबो ति। च बिहो य रोसो-पव्वयरातिसरिसो पढिवराइसरिसो वाल्यारायिसरिसो उदयराजिस-रिसो ति । तत्थ सिलाए जा राई उप्पज्जइ सा असंधेया; एवं जस्स जंतुणो उप्पण्णो कोवो पडिकूलसदाइविसयपसंगेण, पियविसयवियोगेण वा, अलाभेण वा मणुण्णाणं 20 विसयाणं, विसयसाहणविघायके वा किम्मइ सत्ते; सो जइ जम्मं, बहुणि वा भवंतराणि अणुसरइ सो पन्वयरातिसरिसो । सिणेहपरिक्खएण पुण पुढवीय वाया-ऽऽयव-सोसियाय जा राई समुप्पज्ञत्ति सा बारस वि मासे तहाभूया चिट्ठ-ति, सलिलपरिभूत्ता समीभवतिः एवं जस्स कोवो समुप्पण्णो कालेर्णं मास-संवच्छ-रिएण उवसमति समतीए खमागुणे चिंतेमाणस्य, परेण वा रोसदोसे कहिए सोऊण, 25 सो पुढविराइसमाणो । वाछुकाए य जा पुण राई समुष्पज्जइ दंडादिकरिसणेण, सा पवण-पणोक्षिया वि समीहविज्ञा आ सत्तरत्तेग; एवं जस्स केणइ कारणेण रोसग्गी समुज्जलिओ मासद्ध-मास-संवच्छरपरिमाणेण वा पच्छाऽणुतावाओ य सिश्वमाणी विज्झायइ, सो वालु-काराईसमाणो । उद्के पुण करंगुलि-दंडाकद्विए जा राती समुप्पज्जति सा उप्पत्तिसमणं-तरं समीभवतिः एवं जस्स जाणगस्स कहंचि कारणमासज्ज रोसुग्गमो हवेजा, सो य सलि-30 लबुब्बुओ इव तक्खणमेव विलयं वहेबा, सो उद्यराइसरिसो । जो पुण परस्स रही

१ विजाजि° ही १ विना ॥ २ ही० व० विनाऽन्यत्र— "सिरसरोसाणुगा हे० । "सिरसाणुगा क १ गी १ उ० मे० । "सिरसाणुरागा शां० ॥ १ "सकोवाणुगया ही १ ॥ ४ "हे वि माससंवच्छराईण शां० विना ॥ ५ "हो इव जो ण भ" शां० विना ॥

हियएण धरेइ अमरिसं, न य सफलं करेइ, सो कोहिमाणा डज्झमाणी विवण्णमुह्वण्णो फरुसच्छवी मोहं संतप्पति । जो य इच्छइ रूसितो परस्स पीछं काउं सो पढमं नियग-मेव सरीरं रोसह्यासणजाखापळीवियं करेइ, परस्स पुण दुक्खसंपत्ती करेज वा न वा कारणं पड़्य। जहा कोइ अण्णाणदोसेण अंगुलिं पलीवेडं परं डहेडकामो पुण अप्पाणं डहेइ. पच्छा परं डहेज वा न वा, एवं कोहणो वि ति गहेयवं । जो वा अप्पभवंतो परं रूसितो 5 अक्रोसेज, सो 'अविणीओ अणभिजातो अणुपासियगुरुकुलो' ति गरहणिजो भवइ, राय-कुलं वा संपाविओ अत्यहाणि सरीरपरिवाहं वा पावेजा; परलोगे य मणुरस-तिरियभव-छाही जइ छहेजा । ततो फरुस-निहुरा-ऽमणुण्णोदीरिएण वयणदोसेण जइ पुण रोसवस-गतो पहरेज सत्थेण दंडाइणा वा, ततो तिबहेण बलवया वधमाणो दुक्खमणुहवेजा सरी-रविणासं, रायकुलसंपाविओ वा वह-बंधण-मरणाणि पावेजा: परलोगे य कलुसचित्तयाए 10 निरणुकंपयाए य समज्जियं पावकम्मफलं दुग्गइगतो दाहणं विवसो भुंजति । पभवंतो पुण निरावराहं अक्षोस-वह-बंबेहिं पीलेमाणो 'रोसवसपिलत्तो णिग्विणो णिरणकोसो पावायारो अदृड्डबो परिहरणीओ' ति गरहणिज्ञो भवतिः परलोगे य अक्षोस-तास-तालणाओ तण्ण-मित्तातो पावमाणो वाहिसयपीलिओ वा दह-मरणाणि नरय-तिरिएस अणुहवमाणो बहुणा कालेण असुहपरिक्खीणो सुहं लहेज ति द्रतो रोसो वजेयबो ति। 15

जइ य पुरोहितो निक्खेवावहरणनिमित्तं दोसं परिगणेऊण 'अप्पणो अवराहेण निब्बा-सिओ मि' ति पयणुकाऽमरिसो होंतो तो तिबहं दुक्खसंकछं उवेढंतो बहुं काछं सारीर-माणसाणि दुक्खाणि णाऽणुहवेंतो। एए अण्णे य कसायदोसा।

खमापक्खसेवी पुण जीवो संतावरहितो सुद्दाभिगम्मो सोम्मो सज्जणबहुमतो इह छोए पूर्यणिज्ञो जसभायणं भवति; परछोगे य मणुस्सभवे देवभवे य जणणयणदृइओ महुरवाणी 20 तब्भवजोग्गाणि सोक्खाणि भुंजमाणो थाण-माणारिहो ति ।

परो य सकजासाहणुजाओ परपीलाए सिद्धिं परसमाणो अविवारियगुण-दोसो अण्णाण-थाए जइ कुप्पिजा, ततो बुद्धिमया एवं विचितेयवं—मूहयाए एस तवस्सी रोसिंग सय-मेव संधुक्केडण पविसति, तप्पभवं च दोससंभारमपरसमाणो पैतीविमव पर्यगो; तं मया जाणया रोसदोसे परिनिष्ठवेयव्वो साणुकंपेण. न सोहइ रूसिउं मे. एयस्स सोयणिजप-25 क्से पिडयस्स अंधस्सेव विसममूमिभागपिडयस्स उवएसह्त्थदाणेणं उवयारो कायव्वो. न मे जुजाइ अप्पणा तत्थेव पिवहुं। जो एवं चितेजा, न तस्स रोसग्गी सिलेखभिरयं सरं मिव समत्थो अद्दितावेडं। जो वा चितिजा जिणवयणपाणियनिसित्तचित्तकमलो एवं—जित परो मम पीलेमाणो दुक्खितो नेव्दुई छिद्धा तो वीसमड तवस्सी. न मे एयस्स एयाव-त्थस्स रूसियधं, एएण वा समया गंतुं, एयनिमित्तो वा मे खमारयणलाभो ति परितोसप-30 यमेव मे. जित वा मया वि भवंतरे कोइ एवं फरुसवयणेहिं पीलिओ, तस्स फलिमणं, तो वि

र °वो मणसं° शां०॥ २ °म्मो बहुजणसजा° शां० विना ॥ ३ पदीव° शां०॥

रिणमोक्सो. पीतिवत्थुन्मि अमरिससंगहो न मे सोहइ ति। एवमादिन्मि खमापहे पडिया जीवा रोसवणदवमग्गं दूरओ मोत्तूण नेबाणवत्तिणपडिया निचरेण दुक्खंतकरा भवंति॥

ततो पुणो पुच्छति—भयवं! इह भरहे कइ घम्मनायका आसि? कइ वा भविस्संति?। अह भणित केवली—अतीए काले अणंता अतिच्छिया, अणागए वि काले

ठ अणंता भविस्संति. इमं ओसिपणिं पडुच उसभादीया वासुपुज्जपज्जवसाणा बारस बारसंगोपदेसगा सादरसुरा-ऽसुर-णरवितपर्यन्तिया भवियकुमुदागरसिलो तित्थंकरा अतीया, विमलादीया महावीर चरिमा बारस भविस्संति—ित किहए चंदाहतो देवो धरणो
य वंदिऊण विण्णवंति—भयवं! अम्हं इओ चुयाणं समागमो भविस्सति? ति, सुलभा
बोही? आराहणा व? ति । केवली भणित—तुब्भे इहेव भारहे महुराए नयरीय मेरु10 मालिस्स रण्णो अणंतसिरि-अमियगतीणं देवीणं पुन्ता मंदर-सुमेरू भविस्सह. तत्थ
य सुहेण बिद्ध्या सुहेण कलागहणं करिस्सह. मेरुमाली य राया विमलस्स अरहतो
तित्थवराइसयवित्थरविन्हिओ, परलोयिणणसंदेहाऽऽवरणो भयवया विमलेण विमलविपुन्नाणिणा, देवलोयसंभारियपचक्तायरलोको, परं वेरग्गमुवगतो तुन्झं दोण्ह वि रज्ञं
दाऊण पह्यदेओ गणहरो भविस्सत्ति. तुब्भे वि य केणित कालेण भगवया चेव विम15 लेण कहियजाइविगप्पा समुप्पण्णजाइसरणा वोसिरियरज्जममन्ता जहोवदिष्टसंजमाणुपालणं
करेन्ता खवियकम्मा सम्मेयपव्हण मोक्लं गिन्मस्सह ति ॥

एवंबिह्च्छिण्णसंसया देवा विज्ञाहरा य वंदिऊण संठिया। ततो संजयंतो खीणवेय-णीया-ऽऽउय-(प्रन्थाप्रम्-७५००)नाम-गोत्तो परिनिव्वुओ। कया परिनिष्ठाणमहिमा देवेहिं। धरणं च विज्ञाहरा पायविडया विण्णवेति—सामि! दिहो कोवो, कुणह पसायं विज्ञासं-20 पायणेणं ति। तो धरणेण आभट्टा—सुणह भो!, अज्ञपभितिं साहियाओ विज्ञाओ भे विहेया भविरसंति. सिद्धविज्ञा वि य जिणघरे अणगारे मिहुणे वा अवरच्झमाणा भट्टविज्ञा भविस्सह त्ति. एयस्स पुण विज्ञुदाहस्स वंसे महाविज्ञाओ पुरिसाणं न सिज्झिस्संति. इतिथयाणं पि सोवसगा दुक्खसाईणाओ देव-साहु-महापुरिसदंसणेण वा सुहेण सिज्झिस्संति ति। एवं देवसमक्खं ठितिं ठवेऊण विज्ञाहराणं गतो धरणो सह सुरेहिं। एसा य संज्ञयंतस्स 28 भयवओ निसीहिया। पंचनदीसंगमे सिमणरापव्यतो णे विज्ञासाहणभूमी तप्पभिइं ति॥

एवं मया सुयं निकायबुद्धाणं बहुसो कहंताणं । विज्ञुदाहस्स वंसे संखातीतेसु नरव-इसएसु बोलीणेसु अरुणचंदस्स रण्णो मीणगाए देवीए दुहिया अहं बालचंदा नाम मामेण । अन्हं च कुले नौगाहिवसावदोसेणं कण्णाणं महाविज्ञाओ दुक्खेण सिन्झंति ति । तैसी त्थ मया विण्णविया—तुन्मं पसाएण कयत्था जाया मि ति ।

30 अजाउत ! अम्ह किर वंसे नयणचंदो नाम राया आसि । तस्स य मदणवेगाए

१ °यपपू शां ।। २ °इस्सित गण शां विना ॥ ३ इस्थीण य सी शां ।। ४ उ० मे ० ली ३ विनाडन्यत्र— श्वाहीणाओं क ३ सी ३ । श्वाहणीया अ देष शां ॥ ५ नायाधिव शां ।।।

देवीए केडमती नाम दारिया आसि । सा य किर पष्टिरुवा विजापुरवरणदुक्खिया नाग-पासपडिबद्धा पुरिसुत्तमेण वासुद्वेण भरहं ओयविन्तेण दिहा, साणुकंपं च मोइया, कयत्था तस्सेव चल्णोवसेविया जाया । तहेव अहं पि अन्मा-पिऊहिं समणुण्णाया तुन्हां सुस्सूसिका भविस्सं ति विसन्नेह मं, वरेह य वरं, किं वो पयच्छामो ? ति । ततो मया भणिया-बालयंदे! बालयंदसोमाणणे! जइ सि बरया, ततो वेगवतीए मज्झ 5 सरीरपरिरक्खणनिमित्तं भवदुविज्ञाओ देहि. एस वरो ति । ततो तीय विणयपणिमय-मुद्धाणाये 'दइस्सं' ति पहिवण्णं । ममं च पयक्खिणं काउं. वेगवतीं गहाय नीलगवल-गुलिय-अयसिकुसुमपगासं आगासं उप्पइया ॥

### ॥ इति सिरिसंघदासगणिविरइए वस्रदेवहिंडीए बालचंदा-लंभो सोलसमो सम्मत्तो॥

बालचंदार्लभग्रन्थाग्रम्—४४४-२०. सर्वप्रन्थाग्रम्—७५२१-२२.

## सत्तरसमो बंघुमतीलंभो

आई पि पत्थिओ दक्किलगौमुहो तासु गयासु, पस्समाणी वर्णतराणि **गदीओ** विविहे नगे, अइकंतो महंतमद्भौणं; न इ परिस्संतो । चिंतियं मया-बालचंदाए त्थं एस ममं (?) साणुकंपाएँ पभावो ति । दिहं च मया एकं आसमपर्य उविणमंतेंतं पिव रमणिज्ञयाए । 15 पविद्वो य मिह सागतेण अभिनंदिओ रिसीहिं। पुच्छिया मया तवे अविग्धं । तेसि (तेहि) मिह पूड्ओ अतिहिधम्मेण । ततो आसीणाणि । पवत्ता विविहाओ कहाओ । मया भणिया-कुणह मे धम्मोवएसं ति । ततो तेहिं सेवालीसंदिहो पकहिओ धम्मो। अन्नं च सोम! सुणाहि-

### पियंगुसंदरीपरिचओ**।**

20

10

अत्थि सुप्पसत्थवत्थुनिवेसा सावत्थी नयरी । तत्थ य राया रायलक्खणसंजुत्तो एणीपुत्तो नाम । तस्स नविषयंगुपसूयरासिसमाणा जणनयणच्छणोपभोगजोगकुसुमियचं-पयलया जुवतिजणसारक्त्वनिम्मिया सिरी विव पियंगुसुंद्री दुहिया । तीसे य पिडणा परितृहेण सयंवरो आइहो।

कयाई च आह्या रायाणो विदिण्णेसु आवासएसु णिविद्वा । सोहणे दिणे आरूढा 25. मंचेस । रायकण्णा वि सबालंकारभूसिया पविद्वा सर्यवरमंडवं । दिहा य खतिएहिं पढ-मसरयसमुगगया इव चंदलेहा । गया य तीसे सरीरे दिही हिएकभायणं । ह्वाइसयमु-च्छिया अणिमिसणयणा इव संवृत्ता । तीए वि इह आस्त्रोइया रायाणो, सुबुद्धीय इव सस्साण ण से कोइ रूइओ । पडिनियत्ता य समुद्दजलकहोलपडिह्या इव णदी पविद्वा पुरं। ततो खुभिया रायाणो 'कीस एको वि को वि कण्णाए ण वरिओ खत्तिओ ?' ति ।30

१ बाडचंदारूमो सोलसमो सम्मत्तो श्रीरूपा प्रध्यका छां ।। २ °णेण, पस्स° शां ।। ३ °द्धाण-महराओ, न शां० विना ॥ ४ ९१४ सममं ही ३ शां० ॥ ५ ९५ मा॰ शां० विना ॥ व० हिं० ३४

सिना म नेहिं स्नीपुत्ती रामा—कि परिभूया ते पत्थिवा? अं ते इसीरा इंसिया, न स बोई वरिड ति । तेण भणिया—विदिण्णसयंनराय न प्यभवामि अहं, को पत्थ परि- सभी कुम्हं? । वतो वसिप्हिं राईहिं मणियं—दुट्ट ते जंपियं, विक्रमो पमवति, अन्हेहिं निक्ता अवस्तं परेहिति ति । तेण भणिया—'विक्रमो पमवति न पमवहं' ति धैयं संप- कृष्ण कुं भवति. जह अकारणे कृष्ण तो जहा भे वहयं वहा चिट्टह-चि अहगतो नयरं । विदिक्ति दुवाराणि । ततो सम्रद्धा रायाणो । इयरो वि सबलो निजाओ । संपल्पणं जुदं प्रभक्त बहुणं च । तं णे अन्धुयमिय पिट्टाइ । कण्णारुवहियहियया य सामरिसा जुम्हं वि सत्तिया जयंसिणो । सीइलं पवत्ता सीहवित्तासिया विव गया महासत्त जुत्तेण एणीपुत्तेण पराइया चंदमावरणेव बलाहगा दिसोदिसिं विपलाया । ततो केई माणेण आसमे पासंडे १० य पविद्वा । केई (केहिं) च महप्पवाबा कथा । वयं पुण इहं पंच वि तावससया पुषं मेत्ता निवेपणं इह तावसधम्यं पिट्टवण्णा । न य णे विहओ पहाणो धम्ममग्गो । इहं अप्पाणं खबयंता चिट्टाँमो । तुमं देवाण कयरो देवो ?, तं जह दंसणेण पसादो कओ अन्हं, इच्छामो उवएसं पि दिण्णं । ततो नया भणिया—सुणह अवहिया—

बतुदेवेण तावसाणं उवएसदाणं

15 इद भरहे वित्यवरा तिलोयगुरुणो विदितजीवा-ऽजीव-बंध-मोक्खसब्भावा पहाणी अन्यदेशका । तत्य वीसुयजसा वीसं क्रमेण अइकंता । सुरा-ऽसुरनिमयचलणकमलेण निम-णा अरह्या एकवीसहमेण चाजजामो धन्मो उवइहो । तं जहा—

### महबयाणं वक्लाणं

विदेसा सववयणं अदिण्णादाणिकरती इत्थि-पसु-हिरण्णादीपरिग्गहनियति ति । तत्थ 20 अहिंसा सयछजीवाऽभयवादिणी, न दिस्सँ-प्पहाणेतरिवकप्पपयोयणं । ते पुण जीवा संसा-रिणो निव्वया य । तत्थ जे निव्वया ते कयकजा । जे संसारिणो ते दुविहा—एगिदिय विपेशितया य । एगेंदिया पंचभेया, तं जहा—पुढिवकाइया[इया] नायवा, ते अवि-धवक्षकणा । जे अणेगेंदिया ते वि हु जणो वि संविग्गो उवलभति । तेसि तिविहेण क्रोगेण क्षणारंभो 'अहिंस' ति बुचइ । सचवयणं पुण भावओ जं परिसुद्धमऽवितहमऽहिं- 25 साणुगयमऽपिसुणमऽफर्कं तं काले कजो मियं भासियवं । अदिण्णादाणिवरएण परपरि-ग्मिदिवमऽपरिणाहिवं वा अदिण्णं न गिण्हियवं; दिण्णं पुण जं उग्गम-उप्पायणासुद्धं तस्स परिभोको । वंभयारिणा विसयितरिभिकासेण धन्मोवकरणे सरीरे निम्ममत्तेण विहरिववं पोक्करपक्तिव निकवलेवेण । कोह-माण-माया-लोभाणं च खंती-महव-ऽजव-संतोसेहिं जिग्गहो । ववो य वक्क-ऽब्मंतरो दुवालस्विहो, तं जहा—अणसणं ओमोयरिया वित्ती-

रे भारी दं शां विना ॥ र पूर्व सं की र विना ॥ र शां विनाऽन्यत्र—सहप्तयाचा क ली र क में भी र । सद्प्त्याचा क संसं क उक में वा ४ व्हुसु शां वा । ५ व्यापि उक में विना ॥ ६ व्यापि की र । व्यापि विवा ॥ ६ व्यापि की र । व्यापि विवा ॥ ९ विराकि शां वा । १ विराकि शां वा १ विराकि शां वा । १ वि

संसेवी रसपरिषाओं कायिकलेसी संलीणया पायिक्छत्तं विणयो वैयाववं सन्दर्शको झाणं विवस्सानो ति । प्यं मन्नं जिणाभिद्वियं । भवियस्स पहवत्तिणो जिणवनणानुरत्तस्य वि-इद्धाऽऽसवमन्गस्य नवस्स कन्मस्स उवचओं न भवति, पोराणस्स व परिसको, वको निजिनैकन्मस्स निवाणं । एस समासेण धन्मो ।

वणप्फतीए जीवसिद्धी

एयस्स पुण धम्मस्स अहारससीछंगसहस्साछंकियस्स श्रीवद्यामूळं । द्वरुभे कंद्-मूल-पुष्क-फळ-पत्तोपभोगेणं पाएणं वणष्कतिकाए पीछेह, ते अवितहाऽऽगमप्पमाणाओं 'श्रीव' ति सहियदा । जिणा अवितहवाइणो । किंच-विसयोपल्डीए य बहा समुस्ता पंच-इंदिएहिं सदादी विसए उवलैंभंति, तहा हमें वि जन्मंतरकरणमावयार उद्धीय म [अपक्रेणक] फासिंदिए विसए स्वडभंति । जहां समाणे सरणभावे सगिहाणं गिहकरणकोखंड व महा 19 अनेसिं. बहा वा सुग-सारिगाणं वयणकोसक्षं न वहा सेससच्णाणं. बहा वयस्ति-याणं समराणं त्रंसविवरविष्णाणं न तहा तजाइयाणं अन्नेसिः एवं वजण्यस्काइश्राम विं विसंभोव करी साहिजा इ लदी विसेसेण किंचि । जह-सिहोनकरी ] कंद्रक-कुडवकादिसंभवो गज्जियसहेण, रुवोवछद्धि आसयं पद्धव गमणेण बृह्धि- इयासादीणं. गंधोवलक्कि धूवणेण केसिंचि य, रसोवलक्कि पायणेण इंच्लुमादीणं, फासोवलकी 15 छिण्णपरोययादीण संकोएण, निर्दां तामरसादीणं पत्तसम्मी छणेण, रागो असोमाछी भं सनेडरेण प्रमयाचलप्रतालणेण. हरिसो सत्तिहाण अकालपुरफ-फलप्रसन् गि वि । जहा म भणेगिदिया जाइधम्मा बुद्धिधम्मा, हियाहारेण य सणिद्धच्छविया वछवंतो नीहोमा अहाज्यपालिया भवंति. अहिएण य किसा दुव्बला वाहिपीलियसरीरा बीबियम ब विमुंचंतिः तहा वणस्सइकाइया वि जाइधनमा बुद्धिधनमा, महुरज्ञछसिचा म महु-१० फळा सिणिद्धपत्त-पह्नवोवसोहिया परिणाह्वंतो दीहाच्या भवंति, तित्त-कड्-कसाय-मंति-लाँऽऽइसित्ता मिलाण-पंड-फरिसपत्ता बिफला विणस्संति वा । एवमा**दीहिं कार्येहिं** 'जीव' ति रहरेणाऽऽराहियवा । सबओधारेण य अगणिकाएण य कजाणि क्रणसामा बहुणं सत्ताणं गयणिघण-पढविसंसियाण विणासणाय बहुमाणा, उद्गारंभे व वयसिन-याणं पुष्फविणिस्सियाण य विराहणं करेंता कहं अविहिंसका भविस्सह ? । पाणाइबाय स 25 षदमाणो जो भणिका 'अहिंसओ मि' ति स कहं सचवादी ?। तं तुरुभे द्रायसीस जं कि-लिस्सह तवबुद्धीये सो वि हिंसादोसदृसिओ तवो थोवनिजयो अवे देपदुग्गतिहेज्यसाओ । साहवी पुण जिणप्पणीयमगाचारिणो विण्णायजीवा संजमाणुवरोहेण तवमणुचरेता महा-मिजरा भवन्ति नेवाणजोग्गा, महिद्वीएस वा देवेस उववत्तारो भवंति । जहा-

१ °जिण्णक° शां ।। २ °णं ति । तं जद्द त्य जम्मणमरणबहुछं संसारिद्धं चहुउकामा सभी कुषमं विरिचहुत्ता जिणमयं हिचसुहावहं पिडवजह । एवस्स अद्वा° शां । विना ॥ ३ °छभंति, अहा समाणे सडण° शां । विना ॥ ४ विसहो(दो)वछदी शां ।। ५ इच्छमा उ० मे । विना ॥ ६ °हा लिसिसादी शां ।। ७ °छाऽऽयसि शां । विना ॥ ८ तिहासिस शां ।।

दुवे केइ पुरिसा पट्टणमणुपविद्वा । तत्थ एगो अकुसलो परसुं गहाय सुज्जोदए आरदो दारुपाडणं करेतो दिवसेण कहावणं निवसेज्ञ महया परिस्समेण । वीओ पुण कुसलो सुच्छयं पणियमादाय संववहरंतो कलाए अप्पेण परिस्समेणं बहुं अज्ञिणित ॥

तं जइ तथ जम्मण-मरणबहुछं संसारं छिंदिउकामा ततो कुधम्मं परिचइत्ता जिणमयं ठ पिडवज्जह । ततो ते (भे) हियाय भविस्सद्द ति ॥

सतो ते हरिसवसूसवियतणुरुहा ममं एवं वयासी—देव! परमणुग्गिहीया मो इमेण सुगइमग्गोवएसेण. तहा ( प्रन्थाप्रम्-७६०० ) करिस्सामो ति ।

ततो तावसे उवएसदाणेण पूएऊण पत्थिओ मि तेहिं नयणमालाहिं पीतिविसप्पियाहिं अणुबन्धमाणी, कमेण पत्तो जणवयं गोडलाडल-निष्फण्णसस्से गामे परसमाणो। तिण्णवासीहिं 10 गहवतीहिं 'नूणं एसो तियसो केणइ कारणेण धरणियलमवतिण्णो पूएयको' ति जंपमाणेहिं विणयपणामियमुद्धाणेहिं सयणा-ऽऽसण-वसण-पाण-भोयणेहिं सायरं सेविज्ञमाणो, सुद्देहिं बसिंद-पायरासेहिं पत्तो मि सावत्थीं नयिं। तीसे य समीवत्थेमु पुष्फ-फल्लभारणमिरत- ठवरोवसोहिएसु उववणेसु वीसामियदिद्दी परसामि नयिं विज्ञाहरपुरवरसिरिं समुद्धदंतीं तियसपतिमतिनिम्मियमिव। मणुयलोगविम्हयच्लाए परसामि तत्थेगदेसे पुरपागारसिस- 25 पागारपरिगयं विणयणयधरापगारवलयमुलोकपेच्लिणज्ञमाऽऽययणं सुणिवेसियवलभि-चंद-

15 पागारपरिगयं विणयणयधरापगारवलयमुल्लोकपेच्छणिज्ञमाऽऽययण सुणिवेसियवलिभे न्वद-सालिय-जालालोयण-कवोयमा(पा)लिपविराइयकणयथूभियागं ओसिइपज्जलियसिइररयय-गिरिकूडभूयं। 'कस्स मण्णे देवस्स आययणं होज्ञ?' ति चिंतयंतो सि पविद्वो गोडरेण महया। पस्सामि खंभऽद्वसर्यभूसियं मंडवं विविद्दकट्टकम्मोवसोहियं। बंभासणित्थयं च जालिगिइमज्झगयं, सिलिट्टरिट्टमणिनिम्मइयकायं, पहाणसुररायनीलिनिम्मयसिणिद्धसिंगं,

20 छोहियक्खपरिक्खित्तविपुलकाकारणयणं, महामोहकमल्डरागघडियलुरप्पएसं, महल्लमुत्ता-हलविमिस्सकंचणिकंकणीमालापरिणद्धगीनं, तिपायं महिसं पिस्सिकण पुच्छिओ मया पुव-पविद्वो माहणो—अज्ञ! जाणिस तुमं?, एस मिहसो किं रयणदुल्लह्याए तिपाओ द्वावि-ओ शिक्षहवा कारणमिथ किंचि ?. कहेहि, जइ से न पाहुणो सि । ततो भणिति—भइमुह! अत्थि कारणं. कहेमि ते, जइ सोउं अत्थि अहिप्पाओ । ततो मि आसीणो एकमिम

25 पपसे। माहणो भणति—अहं इहेव जातो नयरे परिविद्धओ य इंदसम्मो नाम. जह भया मिगद्धयचरियं गायमाणाणं विडसाणं मूळे बहुसो सुयं तहमाइक्लिस्सं. सुणसु— मिगद्धयकुमारस्स भद्दगमिहसस्स य चरियं

आसी इहं विजियसत्तु-सामंतो जियसत्तुनाम राया। तस्स पुत्तो कित्तिमतीए देवीए अत्तओ मिगद्धयो नाम कुमारो। सो य 'विणीओ वियक्खणो धीरो चाई सुहाभिगम्मो

१ °से पुरपारसरिसपागारपरिगयं ली ३। °से सुरपब्मारसरिससाछपरिगयं शां०॥ २ वितोयणघर-पगरबहुळसुद्धो° शां०॥ ३ °बोलमाइप° शां० विना ॥ ४ °पविसारियक° शां०॥ ५ °यसरीररय° शां०॥ ६ °यमसि° ड२ मे०॥

पयाहिओ' ति पकासो । कुणालेषु तम्मि चेव काले अणेयकोडिधणवई पउरजणसम्मओ रण्णो जियसत्तुस्स सरीरभूओ कामदेवो नाम सेटी ।

सो य किर कयाइ पढमसरयकाछे साठिवणाणि निवद्धसारकणगकविछकणिसमरवामणाणि, पउमसरे विकयारविंद्मयरंदछोछछचरणमुद्दियमुणुमुणमणहरसरे पस्समाणो, कमेण
पत्तो नियगगोटं पक्कीळमाणतण्णगगिटिहुंवरपाणुणाइयगोवीजणमहुरगीयसागरगंभीरतर-5
सणोवसूइज्जमाणत्थाणं। तत्थ य कुमुमधविठयस्स महुकररुयमहुरपछाविणो सत्तिवण्णपायवस्स समीवे द्वितो दंडगो य गोकुळाहिगारनिवत्तो उवगतो णं। ततो तस्साणुमए
दियाणि। तंदुसमंखवासीणस्स उवणीयं गोवेहिं वयजोग्गं भोयणं। मुत्तभोयणो य कामदेवो
दंडगोण सह गो-माहिसं कहेमाणो अच्छइ। नाइदूरेण एको महिसो अतिच्छमाणो दंडएण
सहाविओ—भह्ग! एहिं सिग्वं. मम तव य सामि आगतो. उवसप्पद्ध णं ति। सो य 10
महिसो वयणसममुवगतो सिद्धिसमीवं। दरिसणेण भयकरो जणस्स। सेट्ठिपासवित्तणा
दंडकेण भणियं—भइको एस, मा संकह ति। ततो सो महिसो पिडओ जाणूहिं सिरेण य
पसारियजीहो। कामदेवेण य गोवो पुच्छिओ—किं एस महिसो पिडओ जाणूहिं सिरेण य
पसारियजीहो। कामदेवेण य गोवो पुच्छिओ—किं एस महिसो पिडओ श. जइ जाणसि तो
कहेह ति। सो भणति—सामि! एस मरणभीरू. साहूवएसेण मया दत्तमभयं. इयाणि
तुटभे मग्गइ ति। सेट्ठिणा य चिंतियं—'तिरिओ एस वराओ जीवियण्पिओ अवस्सं जाई-15
सरो होजंति चिंतिऊण भणिओ—भद्दय! निवससु वीसत्थो गोडले, ण ते भयं ति।
ततो उद्दिओ महिसो जहासुहं विहरइ वणे।

कइवाहेण य सेट्टी नयरं पत्थिओ । भह्गमहिसो य तं नाऊण पच्छओ वसति । निवारेंति णं सेट्टिकिंकरा । भिणया य सेट्टिणा—एउ भह्ओ. जह अहिप्पेयं मया सह नयरं आगच्छउ. परिपालेह णं, मा णं कोइ पीलेहिइ ति । पत्तो य कामदेवो कमेण य 20 णयरं। गिहागएण य संदिट्टो कोडंबी—जा वल्लहस्स आसस्स वित्ती तं भह्गस्स वि देजाहि अवियारिय—न्ति । निवसइ य सेट्टिभवणे भह्गो अबद्ध-रुद्धो अयंतितो ।

अण्णया य 'सेट्टी रायकुलं वचइ'ति सुयं भद्दगेण। तओ पच्छओ पहाविओ सेट्टिस्स । जिनगो य लोगो भणित—एस जमो महिसक्त्वी दूरओ परिहरियदो ति। पत्तो य कामदेवो रायदुवारे य। पिट्टिहारेण पुरिसा संदिद्या—निवारेह महिसं ति। ते सिट्टिणा 25 निवारिया—भहुओ एस, पिवसड, मा णं निवारेह ति। पिविट्ठो य चक्खुपहेण पिट्ठओ रण्णो सुद्धाणेण। सेट्टी कयप्पणासुट्टिओ राइणा पुच्छिओ—किं एस महिसो एवं ठिओ १ ति। ततो सेट्टिणा भणियं—एस तुब्भे अभयं मग्गइ भद्दयमहिसो। रण्णा विन्हि-एण णिज्झाइओ, भणिओ य—अच्छरियं एयं तिरिएसु. भद्दय! दिण्णो ते अभयो, वच, वीसत्यो मम पुरीए सजणवयाए जहासुहं विहरसु ति। अमचो य संदिट्ठो—घोसावेह 30 पुरीए—जो दत्तअभयस्स भद्दयमहिसस्स अवरज्झति सो ममं वज्झो जेट्ठपुत्तो वि। तेण

१ °दूणमंडवासण्णिस्स शां ० विना ॥ २' °हिं चिरेण य पसायकामो । कामदेवे° कसं ० शां ० विना ॥

य दिण्णा घोसणया बहाऽऽणता महिवयणा । कयप्पंणामो निगातो महिसो रायभवणंग-णाओ । जणे य पकासी जाती 'सबं भरओ' ति । बालकत्वेहिं य कीलापुर्व सिंगलगोहिं पक्खलमाणेहिं बाहिज्जमाणो पोत्थमओ विव तेसिं पीछं ण करेइ। सेडिघरे वि पियमिव पुत्रो, गुरुगिह्मिव जहा सीसो अच्छति । वसहिकाले य जहासहं विहरिजणाऽऽगच्छति । क्याइं च मिगद्धयो कुमारो सपरिवारो चजाणसिरिमण्डविकण नगरमतीति । दिही भगेण भहगमहिस्रो वीसत्थो संचरमाणो । तक्षो दंसणमेत्तसंजायरोसेणं असि विकोसं कारुणं आहतो पाओ एगपहारेण । पुणो वि सामिरसो पहुंतकामो निवारिओ नियगपुरि-सेहिं पायपिटएहिं - देव! एस सामिपाएहिं विदिण्णामओ, नारिहह णं वहेरं. होर ति। वतो कहिं नियत्तो अइगतो नयरिं सभवणे द्वितो । महिसो वि तिहिं पाएहिं किछेसेण 16 पत्ती अणाहसंभं। दिहो य जणेण साणुकंपेण। तत्ती हाहाकारी कञ्ची-अही! अकजं, कं भहुओं क्वस्सी निरावराही इमं अवत्थं पाविड ति। तिवेइयं च विण्णायकारणेहिं अहि-करिषपहिं रण्णो जियसन्तस्स सववएसं-सामि! कुमारमणूसेहिं भृहगमहिसस्स दत्ताभ-यस्स असिप्पहारेण एकेण पाओ पाडिओ, तिहिं पाएहिं संचरमाणी अणाहसंभमलीणो. पत्थं सामी पमाणं । ततो राया कुविओ भणति—कुमारो बज्जो एयम्मि अवराहे. जो मे **१५ सासणं कोवेइ न मम मणुस्सएण तस्स संतएण पयोयणं. मत्यकसुईए हयाए हुओ ताछो।** असबेज य विष्णविक्रो—सामि! देवी विष्णवेड 'अपच्छिमं पुत्तं अलंकारेज्जं'ति, तं कीरड णं पसादो. परसंच णं माया. जहाऽऽणत्तं तुब्भेहिं तहा नित्य कुमारस्स जीवियं. कुणंच बज्य-सकारं ति । ततो रण्णा भणियं-एवं होड, सिग्धं पुण णं णीणेहिं । मंतिणा उवदिद्वं नरयसरूवं

20 ततो तेण कुसलेण रण्णो चक्खुविसयं परिहरंतेण एक्टिम कोट्टए विवित्ते कहा पत्थुया विरागमग्गासिया । भणिओ अणेण मिगद्धओ—कुमार! दिहं ते हिंसाफलं पवक्खं. रण्णो तुन्मे पाणेहिं पिययरा आसि, खणेण तस्स पावस्स विवागे वज्झत्था आणता पिक्णा तहालाले ऊण । एवं जाणाहि—जे जीवा गगण-जल-थलपरेसु निहया पहरंती णिसंसा मंस-रुहिर-पित्तं-हियय-दंत-पुच्लाऽऽतिकारणेसुं, विणा य कलेण कलुसचित्ता पह-

25 रंति, निरावराहकुद्धा, परस्स वसणाऽऽणंदिणो, वाल-वुद्धु-सरणागय-वीसत्थलोगवहका, निरणुसया, सुयणगरहणिज्ञा कार्ल काऊण जंति निरयं विवसा निर्ययकम्मगरुयाते । ते पुण
णिरचा सोवं पि पिछकूला, सजलजल्यसंखण्णबक्किप्रक्षचरिमरत्ती विव निरालोया, पतिभयकंदियपलावबहुला, पकुहियकुणिमसिव दुरिद्धुांधा, विच्लुयडंकोवमाणदूसह-कम्मसफासा, दुरहिगम्मा, अणिद्वयरवेयणीयं नारगनामा-ऽऽद-गोयवद्यकाले पलहिय वं सम-

80 यमऽसुहदेहं अवियत्तमणुस्सदेहसरिसं हुं डं दुहभायणं दुरंतं, पज्जतीओ य पंच तन्भवजी-भाको पाविकण, पाबोवलेवमहला निरुवमसी-उण्ह-तण्हवियणा-छुहाकिलंता दुक्खं वेयंति

१ 'पिक्कहि' क १ ॥ २ नियगक्यकस्मग्रह्या । ते पुण जां ।।'

वीइकालं । संचरमाणेण नारतो नारतेण छिको मुणेज 'खण्णे व एत्य सन्ति' ति तिमि-राहणे, अहवा सहेण भेरवेण, जिणाणं जम्मण-निक्खमण-केवलुष्पत्तिकाळजोगे सुभपो-गासपरिणामपकासिए जगे वा परसेज अण्णमण्णं । अहवा ओहिविसएण पस्सिऊण परो-परं पुरुजन्मसुमरियवेराणुसया य पहरणाइं सल-लज्ड-भिंडमाल-णाराय-सुसलादीयाणि विचक्चिकण पहरंति एकमेकं, पहारदारियसरीरका मुच्छिया खणेणं पुणो वि साभाविया इ जाया नहेहिं द्तेहिं चेव पीछयंश्वि सारयंता कुद्धा पोराणयाणि वेराणि पाबकम्मा बहिति अण्णोण्णमरिसंतिपलिचदेहा । असुरा पैरिधन्मका य परवहणाहरिसिया नेरइयाबासम-तिगया कीलणानिमित्तं पयत्तंति मंसैप्पीए बहुविहं कप्पंति य कप्पणीहिं, कप्पिया समं-सछोछे भज्जंति य तत्तत्व-कलहोय-रसायणकाइं(इ)रसएसु पुत्रसत्तिं वहिंति; वहए य फब-सबयणेहिं साहयंता दुक्लाई दुट्टा कोईत्वयकूळसामिळितिक्खळोहकंटयसमाउळं कळकळेता 10 कलुणं विख्वंति, विख्वमाणा कडूंति वाल्याः आरसंते वेयराणिं(णी) खारसलिल्मरियं स-हरियद्भरम्मतीरदेसं वेयरणिं दंसयंति, बेंति य-'पिबह जढं सीयछं'ति, तो छहंति णे पुर्व(प्रन्थाप्रम्-७७००)दुक्या गमणदुब्बले तुद्धिमुद्यहंताः असिपत्तिवणं च नयणसुमगं स-सिपसासुरविणिन्मियं उवइसंति, सलभा य दीवसिहमिव कत्थइ तिक्खाऽसी-सत्तिएस परि-यत्ति पत्तं, खणेण य होइ पविसमाणाणं तेसि दुक्खाभिघायकरणं, माह्यालियपलासपवढं-15 तिष्ठण्णगत्ता विरसं कंदंति सरणरिहया, जे इहं जीवं सुनिहया पहरंता य आसि; अवरे साम-सबले एगजाणढंफ-कंके उप्पाएऊण घोररूवे अंछवियचिछ करेंति, 'तायह सामि!' चि जंपमाणे छोछेति कलंबुबालुकायां, डहंति आलीवके व वेउविए य जलणे[ \*ण \* ] पहस्रमाणाः परदाररती य अग्गिवण्णाहिं महिलियाहिं अवयासे जंतिं निरयवालमतिनिम्मियाहिं ॥

प्वं च नरयाणुभावं सुणमाणो मिगद्धओं कुमारो 'कत्थ मण्णे मया परिसं अणुभूय-20 पुढं दुक्खजाळं?' ति आकंपियसबगायगत्तो उद्धुसियरोमकूनो मग्गण-गवेसणं कुणमाणो तयाऽऽवरणखयोवसमेण समुप्पण्णजातीसरणो वट्टमाणमिव मण्णमाणो मुच्छिओ, मुद्धुत्त-भेत्ता सत्थो अमबं भणिति—अज्ञ! तुन्हो कहं जाणह 'एरिसो नरयाणुभावो'?। सो भणइ—कुमार! आगमेण. सो पुण पबइयो वीयरागोवएसो ति. जो सरागो दुहो मूदो वा सो फज्जसाहणणिमित्तं सबमऽलियं वा भणेज्ञ, अण्णाणयाए वा. जो पुण विगयराग-दोस-25 मोहो विमछ-विउल्णाणी कयकज्ञो सो परोवएसो(सं) निरामिसं कुणंतो सबमणवज्ञं अस- दमोसं सबं भासिज्ञा, न सूरियाओ तमसंभवो। ततो भणइ—

इह आसि अरहा सबन्न् सबद्दिसी य निमणामा विणयपणयसुरा-ऽसुरिवयकमकमछो।
तेण भयवया केवछेण नाणेण सुदिद्वो चउगइओ संसारो कहिओ—नेरइयगती तिरियगती
मणुवगती देवगइ ति। एत्य जम्मण-मरण-रोग-सोग-वह-बंधबहुले संसारे अणिवारियाऽऽस-३०
वहुवारो जीवो कसायवसगो जहा परीति जिणमासियाऽमयपाणमळहंतो, जेहिं हे ऊहिं, आ

१ परभ<sup>0</sup> सां कत्तं का २ °साव्यक् की १ ॥ ३ कोहणय<sup>0</sup> शां का ४ °ित निजाति नि<sup>0</sup> शां विना ॥

ठिई, जा अणुभवणा, जं च नरय-तिरिएसु भूइहं दुक्खं, जं च कप्पणामेत्तं देव-मणुएसु सोक्खं, जा य रिद्धीओ, तं सबं वित्थरओ विष्णयं भयवया सबभावदंसिणा। जहा संसारे वि मोक्खिनिवाणपहपवण्णस्स णाणिणो संजमे य तर्वे य वज्जमंतस्स भवियस्स परिखिवयक-म्ममलस्स सुद्धस्स सिद्धिवसहिगमणं ति।

एस य मम आगमो गुरुपरंपरागतो. किंचिमेत्तं च मया नरयगतीए उवदंसियं ति । वतो मिगद्धयो अमर्च भणति—अजा! जो एस तुब्भेहिं नरयसैब्भावो कहिओ सो मया अणुभूयो, जं तुरुभे आगमेण कहेह तं सर्च सबण्णुमयं, न एत्य वियारो. तं साहह मे जहा नरयं पुणो न पावेज, जहा य जाइ-जरा-मरणरहट्टं वइकमेजं ति । ततो अमची परितृद्धो भणति-कुमार! 'सचमरहंतवयणं' ति भावतो रोर्थवेऊणं जो पढमं पाणातिवा-10 यविरयो तिविहजोगेण. मिया-ऽणवज्ज-सञ्चवादी. दत्तं कप्पणिजं सुरीरपरिपालणणिमित्तं गिण्हमाणी, बंभयारी नियगदेहे वि णिम्ममत्ती, इंदियाणि सविसयपयारसत्ताणि निरुभे-ऊण, कोह-माण-माया-लोभे खंति-महव-ऽज्ञव-संतोसेहिं पराजेऊण, तवे अणिगृहियबलो डज्जमतिः तस्त निरुद्धासवयाए नवो कम्मसंगहो नत्थि, पोराणस्स य तवेण निजारा इवइ. ततो समुप्पण्णकेवलो विणिद्धयरयो परमपयमणुपत्तो सिद्धो अवाबाहसहभागी भवइ ति। 15 ततो भणति-अज ! इमेण उवएसदाणेण अईव मे तुब्भेहिं उवगयं. तं जह वि मे ताओ अवराहं मरिसेति तो वि मे अलं भोगेहिं पश्चक्खाऽणुभूयदुक्खपंजरस्त. जइ मरामि तो वि सञ्जूपरिगइं छहिस्सामि. पद्मयामि सयमेव, पवत्तेमि छोयं काउं। अमन्नेण य तस्स निच्छयं जाणिकण मणुस्सो संदिद्दो-वस मम गिहं, ततो रयहरणं पत्तं पत्तनियोगं च हुयमाणेसु ति । तेण य सिग्घं उवणीयं । ततो अमश्रेण अवणीयकेसा-SSभरणस्स दिण्णं 20 रयोहरणं पत्तं, भणिओ य-कुमार! तुब्भे सीमंधरस्य अणगारस्य सीसा, अहयं बओ-बारणं करेमि ति । कयसामाइयं च रण्णो पासमुवणेइ । दिह्रो य राइणा पत्तपरिच्छाय-णसुद्धचीवरो छण्णपुष्ठदेहद्धो धवलजलयाविकद्धदेहद्धो विव सिसिरकालबालदिणयरो । चितियं च णेण-अहो! तेयंसी समणो मण्णे केण कारणेण मम समीवमुवयाइ? ति। पव य चितेह राया, ण य णं पश्वभियाणइ, ताव अमचो पहिओ पाएस रण्णो—सामि! 25 समणो वज्झो ? अवज्झो ? ति । मिगद्धयो य पासगयो समणरूवी पिउणा बाहभरिय-छोयणेण पँछतितो । ततो णेण तुहेण हरिसवससंजायरोमंचेण उहेऊण अमचो अवया-सितो-अहो!!! महामती सि तुमं, जं च मे ण सासणं कोवियं, पुत्तवज्झाओ य मो-इबो। मिगद्धयो कुमारो अद्धासणे निवेसाविओ, अंसूणि विणिसुयंतेण भणिओ य--पुत्त ! कया नाम ते पबजा, संपंइ रायाभिसेयं पडिच्छ, अहं तव महत्तरो भविस्सं ति । 30 इमारेण भणिओ—तात! न में रज्जे विसएसु वा लोमो, भीतो मि नरयलोगवेयणाण

१ 'समाचो शां विना ॥ २ तं सब्बं सचं कसं वा विव सव मे ।॥ ३ परसेजा शां ।॥ ४ 'यावे ' ही १ ॥ ५ 'वायं सि शां ।॥ ६ 'यो एगपास' शां ।॥ ७ पुलक्ष्मो शां विना ॥ ८ संप्रति राया शां ॥॥

पइमंबाण, पडिविसजोह मं । ततो राया मणति-परिणयवयो केरेहिसि तव-चरणे. भुंज साव मोगे सि । ततो भणति—नियमियजीवियकालाणं एयं जुजाइ, न उ अणिक्यापहप-हियाणं. ताय! न कोइ पलित्तगिष्ट्रनिग्गमे कालकमं ऽवेक्खइ, एवं दुक्खिगिपलित्ते लोए सब्बद्देसियं निग्गममग्गमुवछिइजण न मे पमाएयव्यस्स कालो. तं विसब्बेह मं अविलं बिये। ततो राया अविकंपं तं तवस्सि मुणेऊण मिगद्भयं मणति—पुत्त! जह एवं निच्छको ह ततो ते निक्खमणसकारं करेमि, ततो में समाही भविस्सति। ततो भणति क्रमारी--ताय! न में सकारे पहरिसो, न वा सरीरभेए विसादो। ततो राया भणति-'पुत्त! इक्खागाणं एयं उचियं चेडियं' धम्माहिगारे ठियं मम चित्ते. पुत्त तुमं वीयरागपहम-वतिण्णो तेण न विसेसो पूया-निंदासु, तह वि पुण करिस्सं ते सकारं ति । ततो णेण संदिहा कोडुंबी-खिप्पं उवणेह पुरिससहस्तवाहिणीं सीयं, ण्हाय-पसाहणविहिं च कुमा-10 रस्स ति । तेहिं जहासंदिष्टमणुट्टियं । ततो कणय-रयय-भोमेजकलसद्दसएण णहिने औ, ब्त्या-ऽऽभरणेहि य भूसिअंगो कहकम्मपुरिसो विव सिबिगं च विमाणसरिसिं विछइओ. सीद्वासणे निवेसाविओ, समुसवियकणयदंडधवलछत्तो, उभयपाससंपयंतचामरजुयलो य पिरुणा सपरिवारेण अणुगम्ममाणो, पुरिजणेण य णयणुप्पलमालाहिं समणुबज्जमाणो. पासायतलगवाहिं य वरजुवतीहिं 'सुपुरिस! धम्मे ते अविग्धं भवतं' ति पुष्फबुद्वीदि-15 च्छाइज्जमाणो, तुरियनिनाएण दस दिसाओ पूरयंतो, रण्णो संदेसेण भूसण-वसणवासं अविन्हिओ पस्समाणी, कमेण णिग्गतो णयरीओ संपत्तो पीइकर्मुजाणं। तं च वसंतो इव उवगतो । सीमंधरस्स अणयारस्स य चक्खुफासे अवइण्णो सिवियाओ । ततो जिय-ससुणा रण्णा तिगुणपयाहिणपुबं वंदिकण सीमंधरस्त दत्ता सीसभिक्सा। मिगद्भओ र कयसामाइयनियमो य संजतो जातो। 20

राया कामदेवो य परवनगो मिगद्धयकहापसत्तवित्तो अइगतो नयरि । अमको वि वंदिय साहवो गतो भह्मयसमीवं तस्स पकिह्ड धम्मं—सुणाहि भह्गः!, तुमं भह्गः-भावेण निरुविग्गो रण्णो(ण्णा) दत्तामओ सच्छंदं विहरिओ. चंडो पुण जो होइ सो इह्छोए गरिह्ओ उवेयणिजो य दिहो, जीवियं जीविऊण तेण रुहमावेण समुप्पज्जिता अमुह-वेरो णरय-तिरियवासे दुहाणि विविहाणि अणुहवइ, तं उवसम कुमारस्स. तव निमित्तं 25 कुमारो वीयरागमग्गमिस्सओ. सयंकडकम्माणुभावा वीसुं सबस्स जीवस्स पुषदुचरिय-सुकयविवागे द्वं खेत्तं कालो भावो वा हेऊ भवइ 'अनिमित्तं न विपचइ कम्मं' ति. अरि-हंता भयवंतो उवसमं पसंसंति, तं जइ सि दुक्खाण मुचिडकामो विगयामरिसो सारय-सिरुल्पसम्बह्ययो होहि । ततो अंसुपुण्णमुहो पिंडओ अमचस्स सिरेण । ततो 'उवसंतो' ति जाणिऊणं अमचेण भणिओ—भह्य! पंडियमरणं मराहि, ततो सोग्गतिगामी भवि-30 स्सिस. बालमरणेण जीवा मयो सकलुसा दुक्खबहुलं संसारं परियत्तंति. तुन्हां परिसस्स

१ काहिसि गां०॥ २ °मणं स° की ३ विना॥ ३ सिबियं शां०॥ ४ मूसिओ क° शां०॥ ५ °सा अकुसका तु॰ शां०॥

व० हिं० ३५

कओ जीवियं १ केरिसं वा १, एतं परिचय सरीरमाहारं ति । ततो णेण सिरं चालियं । अमचेण य से तहागयस्म अहिंसा सचं [अ]चोरिकं बंभचरियं च वयाणि दत्ताणि । तेण य भावओ पिडवण्णाणि । ततो कयभत्तपरिचागो उ अरहंत-सिद्धा-ऽऽयरिय-उवज्झाय-साहुनमोक्कारपयाणि अमचोपहारियाणि मणसा चिंतेमाणो ठितो । गतो अमचो 'धीरो 5 होहि' ति भणिऊण । कामदेवपरियणो उविष्ठओ जवसमुद्यं च गहाय, तं नाभिउसित । पक्लालेऊण थं वणं कसाओद्एण परिसिचिडमारद्धो । भह्ओ सीसं धुणइ । ततो 'अण-सणेण ठितो' ति पुण्फ-गंधेहिं अचेऊण गतो सेट्ठीसंदिट्ठो जणो । णायरलोगो य पूर्यं काउं पवत्तो । सिद्धी वि से पइदिवसं अणिचियं असरणयं बाहुबिल्रिसामिणो इक्लाग- चसहस्स अण्णेसि च अणगाराणं चरियाणि वण्णेइ । ततो सो भह्यमिहसो वेरग्गमगो- 10 वगतो अट्टारसमे दिवसे कालगतो ।

मिगद्धयो वि अणगारो छहं-छहेण अणिक्सित्तेण तवोकम्मेण भावेमाणो अप्पाणं पारणकाछे सत्तमीय पिंडेसणाय भत्त-पाणं गवेसिकण उन्झियधिम्मयं पारेइ। विसुद्धमा-णहेसो य सुयनाणावरणखयोवसमेण सुयधरो जातो। राइकाछे य वोसहकाओ पिंडमं ठिउ त्ति तिविहोवसगासहो पसत्थन्झायी परिवहुमाणसद्धो य बावीसइमे दिवसे सुक-15 ज्ञाणस्स बितियभूमिमइच्छिओ ज्ञाणंतरे वहमाणो अपुवकरणपिवट्टो वेकिष्ठयमणी विव अणुवहयपभाकरो विसुद्धो विहुयपरि(प्रन्थाप्रम्-७८००)णामो विगयमोहावरण-विग्धो के-बिही जातो। केवछप्पत्तिहरिसिया य उवगया अहासण्णिहिया देवा। देवेहिं दुंदुहीओ नहे पवाहयाओ, भूयवाइया पुष्फवुट्टीओ सुयंति, इसिवादिया हरिसिया, मेघकुमा-रेहिं गंधोदयं वुहं, पगीया गंधवा मणोहरं, पणिवया देवनिहयाओ। तं च महिमाणं मि-20 गद्धयस्स महेसिणो देवविहियं सोकणं जियसत्तु राया परमपीइपुछइयगत्तो सपषरवग्गो निजाओ। मुकवाहणो य राया केविछ तिगुणपयाहिणपुर्व निमकण निसण्णो देवपरिसा-समीवे। सेट्टी य अमबसहिओ सपरिवारो विणएण वंदिरं केविछ निसण्णो।

ततो भयवं अरहा तीसे सदेव-मणुया-ऽसुराए परिसाए मज्झगओ पकहिओ य वयणमणहरेण सरेण—जीवा अत्थि, ते दुविहा—मुका संसारिणो य । मुका सासयभावद्विया ।
25 संसारी द्वादेसेण निचा, भावादेसेण अणिचा, सयंकडसुभा-ऽसुभकम्मविवागपत्तपरिभोइणो
अविरइनिमित्तं, मिच्छत्तसंछण्णा, कल्लसमण-वइ-कायजोगा, समज्जियपावकम्मा संसारं
अणुपरियट्टंति। केइ पुण लहुयकम्मा परिघोलणाविसेसेण पसत्थपरिणाममासज्ज जिणोवदिद्वसप्पहनिवारियासवा पुद्यसंचियं मलं तवसिल्लेण घोविकण निवाणभागी भवंति, सावसेसकम्मा वा परिमियमणुय-देवभवाणुभागी होकण अचिरेण सिद्धिसलोगयं भविस्संति।

80 ततो कहंतरे राया पुच्छड्डै—भयवं! तुब्मं न किंचि निविदितं, सो मण्णे भह्यमिहसो तयबत्थो काळं काऊण किंहें गतो १। ततो केवली भणति—सो जायतिवरोसो वि अम-

१ य चरणं क° क ३ गो ३ ॥ २ °त्तो । अमचेण वि से शां०॥ ३ ° इ सयवंतं -- तुआ सं न शां०॥

इवयणेहिं जिणोवएसचंदणसीयलेहिं संबोहिओ उवसंतो क्यभत्तपरिवाओ अरहंतनमोका-रपरिणओ पाणे परिचइऊण चमरस्स असररण्णो महिसाणियाहिवती छोहियक्लो देवो जातो सम य नाणुप्पत्तिहरिसिओ वंदिउमागतो परिसामञ्झे एसो-ति दंसिओ भयवया । वतो पणको भणति—राय! अहं सो महिसो इयाणि । भयवंत केविं निमऊण ततो 'एएहिं मे अणसासियस्स अमधोवएसो रसायणोवमो जातो. विरियद्गगतीओ फिडिओ. तुन्भे 5 दद्रमागतो' केवलिवयणंति सोऊण ततो राया पुणो पुच्छति-भयवं! एयस्स तुम्ह य जम्मंतरगतो अत्थि वेराणुबंधो ? जओ तुब्भे अणवराही आहुओ असिण ति । ततो सदिइं केवली भणति—सणह-

## मिगद्धय-भद्दगाणं पुत्रभवसंबंधो ततथ तिविद्रु-आसग्गीवाणं संबंधो

अत्थ इहेव भारहे वासे वेयहे उत्तरायं सेढीयं चमरचंचायं नयरीयं मेऊरगीवस्स 10 विज्ञाहररण्णो पुत्तो आसरगीवो नाम आसि । सो य विज्ञाबलेण रायणाम-गोओरएण य सवविजाहरे जिणेऊण भारहगरायाणी य रयणपूरे दिओ रायसिरिमणुहवइ।

तस्त पुण हरिमंसु नाम अमबो आसि नत्थियवाई । सो एवंदिही-नत्थि सरीरवइ-रित्तो अप्पा नाम कोइ, न पुण्ण-पावं, न य तस्स फलाणुभागी कोइ, न य नरया, ण देवलोया, सुइमेत्तं एयं ति । तं च आसुरगीवो [भणित]-बहुसो अन्हं विडला रिद्धी सा अवस्स केणइ 15 पुण्णफळेणमजिया, तं इयाणि पि दाणं वा समण-माहण-किवणाण पहच्छामी, सीळं वा काछं उद्दिश्स करेम तवं व ति. ततो णे परछोयहियं भविस्सइ ति। हरिमंस भणति—सामि! नित्य जीवो जस्स परछोए हियं मिगाजाइ. जइ भवे देहवइरित्तो निग्गच्छंतो सरीराओ जवलभेजा सहणो पंजराओ वा. एवं गिण्हह-पंचण्हं महाभूयाणं कोइ संजोगो मणुस्सस-ण्णिओ उप्पञ्जत्ति , जत्थ जीवसण्णा लोयस्स अवियाणयस्स . जहा इंद्रधणु जहिच्छाए दंसणीयं 20 जप्पजाति, पुणो वि जिह्न्छाए पविणस्तए; एवं न कोइ एत्थ सारभूओ अत्थि [ \*न कोइ \*] जो सरीरपभेए परभवसंकामी, ण य पावं न पुण्णफलं पंडिएहिं नरयभयं देवलीयसोक्खं च विष्णयं. रतं सुयह परछोगहेचं. तं पत्तियह 'नित्य देहवइरित्तो जीवो परिच्छयमएण' त्ति । एवं सो हरिमंस बहुसो पण्णवेइ आसरगीवं धन्माभिमुहं ।

सम्मि य समए पोयणपुरे नयरे दक्खो नाम राया । तस्स भहा अगगमहिसी, 25 तीसे मियावती नाम दृहिया, पत्तो अयलो नाम । सा य मियावती कुमारी पसत्य-छन्खणोववेया रूवंसी य। ततो दक्लो मियावई जोवणमणुपत्तं अईवडावण्णवण्णकियं पस्समाणो मयणवसगतो जातो । ततो सो तीसे वयणासवमयं, रूवं नयणवीसामभूयं, इसियं मणगाहि, गत्तफरिसं च अणण्णजुवतिसरिसं मण्णमाणो चितेइ—एयं इत्थिरयणं जइ न उवभुंजामि ता मे मोहं मणस्सजन्मं जीवियं च ति । ततो णेण परदवग्गस्स 30 पहाणा पुरिसा सद्दावेऊण पूड्य-सकारिया पुच्छिया—जं मम पुरे अंतेडरे वा रयणं ससु-

१ महुर<sup>०</sup> यां ।। १ तं भयकामहेउं यां ।।

प्पजाइ हास्य को भागी ? । ते भणंति—सामि ! तुन्भे ति । विस्रज्जिया । तेण वि भणिया मिगावती-पिए! बालमिगलोललोयणे! उवक्खेस मं, भारिया मे भवस, कोसं सकलं पहित्रज्ञ अज्ञेव ति । सा भणति-ताय! नारिहह ममं अवयणं वोतं, किं वा पावगस्स न बीहेह ?, था भी ! एरिसेण सुयणगरहणि जेण नयणेण. मया वि नाम एयं न सुयं, 5 तुब्भेहिं वि न जंपियं वि । वतो भणति—मुद्धे ! न याणासि तुमं परमत्थं, किं तुमे महापंडि-यस्य इरिमेसस्स मयं न सुयपुर्व ?-नित्य जीवो सरीरवइरित्तो जो भवंतरे अपुण्णफें बा पुण्णफढं वा विजसविष्णयं अणुहवेजा, तं नित्य पावकं, मा सिर्रि अवमण्णसि । ततो सा बाला तेण महरेहिं वयणेहिं सिंसगारेहिं पत्तियाविया । ततो तीये सह विसयमणुह-भंतो विहरति । 'पया अणेण पडिवण्ण'ति पृयावई भण्णए ।

10 फयाइं च मिगावती देवी सुहसयणगया सत्त महासुमिणे पासित्ताणं पिडबुद्धा, पया-ष्ट्रस्स निवेएइ। तेण य भणिया—पिए! ते पुत्तो भरहद्भसामी भविस्सह, जारिसा ते सुविणा दिष्ट ति । ततो तीसे महासुक्क कपाहिवइसामाणो देवो सत्तरस सागरोवमाणि सरसहमण्डहिकण चुओ समाणो क्रच्छिम्म उववण्णो । अविमाणियदोहला य मिगावती देवी पुण्णे समए पसूया पुत्तं अयसिपुष्कपुंजसण्णिभवपुं वियसियपुंडरीयनयणं सिरिव-15 च्छच्छण्णवच्छदेसं ससि-सूरं-कुस-समुद्द-मंद्र-चक्कंकियपाणि-पायकमछं। तस्स नामं कयं जहत्थं तिविद्व ति । अयलो कुमारो सिरिपायवोरत्थलो कुंदकुसुमधवलदेहो सरइंदुपिय-दंसणो । ते वि य ताव कुमारा परिवहंति ।

रहने उरचक्रवाले य विजाहरराया जलणंजडी नाम । तस्स सुप्पभा देवी, तेसि पुत्ती अको व तेयजुत्तो अक्किकित्ती कुमारो, सयंपभा य कण्णा दुहिया, सा रूववती य। 20 तस्य रण्णो संभिन्नसोओ नाम नेमित्ती । जलणजडिणा पुच्छिओ-अज ! सर्यप्रभा कुमारी भणह कस्स देया?, किं आसागीवस्स रण्णो? अण्णस्स वा विजाहरस्स? ति । तेण णिमित्तबळेण दहूण भणियं—राया आसम्मीवो अप्पाऊ. एसा पुण वासुदेवग्गमहिसी भविस्सइ त्ति. सो य पयावइस्स रण्णो पुत्तो तिविद्भू नाम, तस्स एसा [दिज्जड]. मया पयं नाणचक्खुणा दिद्धं । रण्णा पडिवण्णं—एवमेयं, जहा तुब्भे भणह—ति पइहियं ।

आसग्गीवो पणयविजाधर-धरणिगोयरो नेमित्ति पुच्छइ-भदंत! अत्थि मे सत्तु न व ? ति । नेमित्तिणा आभोएऊणं भणियं—अत्थि ति । तेण भणियं—कहं सो जाणे-यद्यो १। [नेमित्ती मणति-] जो ते चंडसीहृदूयं अवमाणेहित्ति, अपच्छिमदेसे य हिमवंतसमीवे सीहं निराउद्दो घाएहिति ततो ते मैचू, न एत्थ संदेहो । ततो सो परि-क्खापुव्यं सव्वरायकुछेसु चंडसीहं पेसेइ। सो य सव्वत्य सम्माणिओ एति। पयावति-30 सुपहि य खलीकओ 'अन्हं तायं पेच्छाघरगयं बाहइ' ति । दक्खेण सुयपरमत्थेण अणुणिओ-तव वि एए कुमारा पुत्ता, 'एवं बाला अयाणय' ति खमसु मम ।

१ % कं पाविभोवसपिणयं शां ।। २ °जती ना<sup>० श</sup>ं । । एवमप्रेऽपि ॥ १ ससू, न शां । ॥

तओ सम्माणिड विसिज्जिओ । आसरगीवस्य णेण सम्माणी कृहिओ, न विह्या-णणा। आसागीवेण य आगसियं खलीकओ पयावइपुत्तेहिं ति । ततो णेणं पेसि-यं-एंतु कुमारा, परसामि ताव णेति (णे ति)। तेण संदिहं-पिन्छमेण सीहभयं निवा-रेउं गया तुब्भं चेव संदेसेण । तिविद्रुणा य रहगएण सीहो दिहो । 'न सरिस्रं रहिको पादचरस्स य जुद्धं ति अवतिण्णो रहाओ । पुणो चितेइ—साउहस्सा विराउहस्सा य न इ जुज्जए जुन्झिंड-ति पविद्धो अणेण असी । ततो वामहत्थं संकोएऊण हितो । सीहेण दुसं कयं, गसीओ बाहू, संकोओ पसारिओ बाहू। अविसण्णेण तिविद्वणा वालियं मुद्दं सीहस्स । ततो मेण जिण्णपढो विव इत्थेहिं फालिओ ताव जाव हिययपएसो । ततो मेम प्रनिद्धो फुरफुरंतो अच्छइ अमरिसिओ । सारहिणा भणिओ—पुरिससीहेण असि हुओ, मा ते होड माणंसी! 'क्रुपुरिसेण विवाइओ' ति । ततो से गया पाणा । नगरागएण य तिहिः 🐿 द्रुणा पेसियं आसरगीवस्स सुद्दं वसंतु रायाणो ति । तं च तहामारियं सोडण कीहं संकिओ जाओ । आसम्मीवेण य वरिया सयंपहा । न दिण्णा जणएण ज**रूणजडिणा** । ततो कालाइकमभीरुणा उवणीया तिविद्वस्स पसत्यलक्खणोववेया । संभि**श्वसोएण व**े नेसि-त्तिणा मणिओ तिविद्-देव! तुमं सि भरहद्धसामी, वैद्वुस जएणं ति । आसम्मीको य दत्तं सर्यपर्भ सोऊण कुविओ सबलवाहणो य उवयातो रहावत्ते य पव्वए । तिवि-15 द्वस्स य जलणजिंदिपक्लिया विजाहरा ख्वगया समीवं। तओ धरणिगोयराणं विजा-हराण [य] जुद्धं छम्मासे अणुबद्धं आसि । ततो आसगगीवो तिविद्वृणा सबक्षेण विदेशी गतो सत्त्रमिं पुढिन । तिविद्धु पढमवासुदेवो इह भरहे ओसप्पिणीय । हरिमंसू वि मओ सत्तमीए चेव पुढवीए नारओं जाओ । ततो आसग्गीवस्स 'मे विग्घे उवडिओं सुहू' ति वेरं सह हरिमंसुणा । ओहिविसएण परोप्परं परसमाणा तक्खणरोखपिलता पहरणसएहिँ 20 सयंविकुव्विएहिं पहणंति अण्णमण्णं। एवं तेसिं परमसीय-छ्रहा-तण्हाणुगयाणं परमकण्ह-लेसपरिणामकञ्जसिहययाणं गयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

नित्यक (प्रन्थाप्रम्-७९००) वायपकासण हे उकेण दंसण मोहकस्मसं चएण हरिमंस दुक्खपरंपरमणुह्विय दीहकालं जह महिसत्तणे लद्धसम्मत्तो देवो जाओ, तं सुणह-

हरिमंसू अंते मायाबहुलयाए निबद्धतिरियाऊ असायवेयणीयसंकलापडिबद्धो खबट्टो 25 मच्छो जाओ । तत्थ वि य पंचेंदियवह-कुणिमाहारपसत्तो पुवकोडी जीविजय समजिय-निरयाऊ छद्दीए पुढवीए उववण्णो । तत्थ वि पोग्गलपरिणामजणियं परोप्परपीछणानि-मित्तं च दुक्खमणुह्विऊण बावीससागरीवमाणि ततो उवट्टो उरगो जातो । तत्थ वि तब्भ-वपचयरोसकलुसचित्तो मओ, ततो पंचमीए पुढवीए सत्तरस सागरोवमहितीक्षो नेरइओ जातो । ततो य बद्धतिरियाऊ सहुलो जातो । तत्य वि पाणिवहमलिणहिययो मध्यो चड-३०

१ °ण चिंतियं शां ।। २ शां विनाऽन्यत्र— श्लिओ आस ली ३ उ० मे । श्लिओ दक्षो आस क श गो श ॥ इ ड र मे॰ विनाज्ज्यत-- वरसहजाएणं क र गो र । बच्छस जएणं सी र ॥

त्थीए पुढवीए उववण्णो । तत्थ दस सागरोबमाणि किलिस्सिऊण मओ कंकसरणो जाओ। तत्य वि जीववहुज्ओ दारणिनत्तो तद्दयपुढवीए उववण्णो । तत्थ य सत्त सागरोवमाणि उसिणवेयणं परममणुहविकण परमाहम्मियदेवपीलणं च ततो सिरीसिवो जातो । ततो वि दु-हमरणमणुह्विकण दोबाए पुढवीए सक्करप्यभाये उववण्णो । तत्य तिन्नि सागरोवमाणि '5 दुक्खिमासंपिलतो उबट्टो सिण्णपंचें दिओ जातो । ततो मधो समाणो रयणप-भानारयो जातो । सागरोवमं तत्थ वसेऊण पंचिदियतिरिश्रो जातो । ततो चडरिंदिएस छम्मासिकमाउं पालिकण तेंदिओ जाओ । एकूणपण्णं राइंदियाइं जीविड तओ द्रहमरणपीलिओ बेंदिओ जातो । ततो तिरियगइनाम-गोया-ऽऽउकम्मसमज्जियजणियभवो महिसीए जुण्णाए बच्छओ जाओ, विणासियथणीए क्रच्छिस उववण्णो । तत्य वि हरि-10 मंसभवोवज्जियाहारविग्धो दुद्धविहणो बालो चेव मध्यो छगलो जातो । छागलिकेण हिय-दुद्धो मश्रो, ततो कामदेवमहिसिजुहे महिसिवच्छो जाओ। दंडकेण गोवेण य जाय-मेत्रो चेव बहिओ । जं पुरा 'सुण्णं' ति भावेमाणो निग्धिणो सत्तेस आसी तेण अणेगाणि जम्मण-मरणदुहाणि पत्तो । तक्षो महिसिवच्छो जातो । दंडकेण मंसत्थिणा मारिओ, सम-रंतो पुत्रजनमं पयणुकाऽसहसंचयो । एवं सत्तवारे जातो जाओ वहिओ । अहमे जन्मे 15 जाई संभरमाणो मरणभीरू थणं माऊण अणभिछसेती दंडगस्स पडिओ पाएसु । तत्थ य साह कारणेण गोट्टे आगओ । पुच्छिओ दंडकेण-भयवं! केण मण्णे कारणेण महिसो जायमेत्रो चेव मम पाएस पिडओ ठिओ नाहिलसइ थणं ?। साहणा ओहिणाणोवलद्धस-ब्भावेण भणिओ-दंडग! एस तुमे तबस्सी सत्तवारे मंसित्थणा मारिओ जाई संभ-रमाणो जीवियत्थी तब पाएस घोलइ ति. एस य पुब्रभवकयपाणाइवायदोसेण अवसो मर-20 णमणुहवइ. तं तुमं जइ मरणभीरू सि तो अणुकंपओ द्यावरो होहि, ततो ते परछोगभयं न भविस्सइ, इहरहा ते एस दुहमरणाणि पत्तो तहा तुमं पि पाविहिसि ति । ततो तेण 'भाउको से अज्जप्पभिइं, दिण्णं से मया अभयं' ति य बोत्तण वैद्धारेइ णं। 'भहुओ' ति य गोहे नजए कामदेवेण दत्ताभयो, तुन्भेहिं अभयघोसणापकासपरिग्गहिओ । मया जम्मंतरगयवेरमाविएण आहुओ. अमचवयणसंबोहिओ छद्धसम्मत्तो काछं काऊण छोहि-25 यक्खो देवो जातो ।

सो वि य आसरगीवो महारंभ-परिग्गहाहिकरणो अपरिचत्तकामभोगो हरिमंसुमएण अकयधम्मसंचओ तमतमाए पुढवीए तेत्तीससागरीविमकं द्रहमणुहविकण तिरिय-नारय-कुमाणुसमवाणुबद्धं संसारं भिमऊण अहं इहागओ । अमधवयणविणिग्गयजिणवयणामय-परिसित्तिहिययो पहिनुद्धो मि । सरिजण य नरयदुक्खमणुभूयं [ \*कयं \* ] कयनिच्छओ 30 पबइओ तवबलपराइयघाइकम्मो सबण्णू जातो सि कयकिको ति ॥

एवं च सोजण लोहियक्खो देवो संजायधन्मरागो चहेजण केवलि पयाहिणं काजण बिणयपणको वोच्छी य-भयवं! जा तुब्भेहिं जातीओ कहियाओ सम ताओ असंसर्य तहा.

१ बहाबेड ण शां०॥

जाणामि ओहिविसएण य, सुमरामि य ताओ तहामृयाओ तुन्मेहिं विण्णियाओ. जाण-याणं अतीये काले वित्तिणीओ ताओ वि धुवं जहा तुन्मेहिं किह्याओ. तं जं मया मिच्छ-त्तसमोच्छनेण वुग्गाहिओ लोगो चम्मग्गं दंसंतेण, तस्स म्मि फलं पत्तो. इयाणि जिणव-यणरोइयबुद्धी न पुणो मोहं गमिस्सं-ति पडिओ पाएसु केवलिणो।

एत्थंतरे जियसत्तुराया समुप्पन्नवेरग्गो सीहज्झयस्स पुत्तस्स रज्जं दाऊण बहुपरि-इ

लोहियक्खेण देवेण कामदेवस्स विडलो अत्थो दिण्णो। संदिहो अ णेण-कुणसु मिग-द्धयस्स भयवयो आययणं, तस्स य पिंडमं. मम वि तिपायं आगीयं थावेह-ति गतो देवो। परिसा वि जहागयं पिंडगया। भयवं च मिगद्धयो परिक्खीणवेयणीया-ऽऽउ-णाम-गोओ मासखमणेण परिणिव्वुओ । कामदेवेण य सीहद्धयरायाणुमएण आययणं कारियं।10 मिगद्धयस्स पिंडमा, नियगपिंडमा य पिनवयमाणी, लोहियक्खस्सं तिपायमहिसाकिती। लोयसंबोहणणिमित्तं च तस्स रिसिणो उवनिबद्धं रायाणुमए। एयं च गायंति पंडिया।।

एयं पुण अहमे पुरिसजुगे वत्तं। तस्स य कामदेवस्स वंसे इयाणि कामदेवो नाम सेही रण्णो एणिपुत्तस्स सरीरभूओ। तस्स य दुहिया बंधुमती नाम पसत्थपाणि-पाय- जंघोठ-सोणिमंडळ-मज्झ-थण-वयणयंदा-संथाण-गमण-भणिया, सन्वासु य कळासु वि15 णिडणा। रूवविम्हिएहिं य महाधणेहिं पुरिसेहिं जाइज्जमाणि पि न देइ सेहो। जं किर से पियामहो संदिसिति वरं तस्स णं दाहिति। जइ य पासायं सिद्धपिडमं वा दहूणमणो सि तो मुहुत्तमेत्तं पिडवालेहि । सेही धूयवरत्थी एहिति बत्तीसाणीयगतालियं सो णं तं उग्धाडेहिइ-ति वोत्तृण गतो।

अहं पि कोउद्देशण वालुग्घाडणीय विहाडेऊण अइगतो । दुवारं तद्वत्थं जायं । सुर-20 हिध्वगंधगिडमणं च पस्सामि दीवमणिपगासियं विमाणभूयं पासायं । कतो मए सिद्धप-डिमापणिवायो । मुद्दुत्तमेत्तस्स य मुणामि सेट्टिपरियणस्स सहं । ततो ठिओ मि काम-देवपडिमाए पच्छओ खंभंतरिओ । उग्घाडियं कवाडदुवारं । न विसेसो दीवमणिपगा-सस्स दिवसकरजुइपकासस्स य । दिहो य मया कामदेवो कामदेवो विव ह्रवेणं थोव-भइग्घामरणो विणीयवेसो । तेण सुक्क सुमेहिं कयमचणं । मणिकोट्टिमे पुविचयाओ पिड-25 माओ, ततो धूवं दाऊण पिडओ पाएस भणइ—पियामह ! बंधुसिरीए दुिहयाए बंधुज-णद्इयाए बंधुमतीए देसु उवपसु वा वरं—ति उद्वितो । मया वि य सरस्रकमछकोमलो पसत्थलकखणाछंकिओ दाहिणो हत्थो पसारिओ । परिओसविसप्पमाणणयणेण य गिहीओ मि हत्थे । निगाओ देवकुछाओ कयगाछो 'दिनो देवेण वरो बंधुमईय' ति परियणं संखवंतो । भणिओ निद्द णेण विणयपणएण—देव ! आहहह पवहणे ति । ततो पत्थिओ 30 मि । अणुयाति सेटी । परिवारकमुहाओ य सुयत्थो जणो धुणइ मं—अहो ! अयं सचं

१ <sup>०</sup>भमि जिस्मं क ३ गो ३॥ २ उवणेसु छी ३॥

विकाहरों था। अण्णे मणंति—नागकुमारो नूणं एसो कुमारयंदमणोहरसरीरो, सम-मरगैंडरीयपंडासडोयणों, मणिसिडायडोवमाणवच्छत्यछो, पुरफिलहायाम-बहुबाहुजुयछो, करसंगिजारमणिज्ञमञ्जो, किसडयकोमङपसत्यपाणी, थिर-संह्यतुरयसिष्ठहकडी, एणग-सरिसरमणिज्ञजंघो—ति षसंसापरजणसंडावे सुणमाणो पत्तो मि सेहिमवणं नागमवणप-डे हिपक्सभूयं। तत्थ य वायायणजाछंतरगया विड्याओ संडवंति—अहो! घण्णा बंधुमती, जीसे इमो जणनयणवीसामभूओ बहुकाडवण्णणिज्ञरूवाइसओ-पसंसिज्ञंतो पत्तो मि भवणं। उद्दर्णी पवहणाओ। क्यग्घपूओ अइगतो मवणं कामदेवस्स सुरभवणमिव मणहरं।

ततो में सुद्दासणगयस्य कयं पडिकम्मं वरजोग्गं । तओ कयमंगलपरिक्खेवाओ अदि-हवाओं । आकिण्णं गिहं । सह परियणेण य बज्जलनेवत्थेण निगाया बंधुमती दुवंकुरमी-१० समाला, वरकुसुमकयकुंडला, चूडामणिमऊहरंजियपसत्यकेसहत्या, कलहोयकणयकुंडलपहा-णुलित्तनयणैमासुरंजियसुहारविंदा, मणहरकेयूरकणयमंडियसरत्तपाणितलबाहुलिका, से-तरेखहारपरिणद्भपीवरथणहरकिछम्ममाणमञ्ज्ञा, रसणावलिबद्धजहणमंडलगुरुयत्तणसीयमा-णचळणकमला, कमलरहियसिरिसोहमुबहंती, ण्हाण-पसाहणकविविह्मायणवावडचेडिज-णकवपरिवारा, कासिकसियस्वोमपरिहणुत्तरीया। तम्मि य समए उवगती माहणो धोय-15 धवल्यकुलंबरधरो कणियारकेसरनियरगोर-समुवचियसरीरो । सो ममं जयावेऊण भणइ महुरमणिओ-देव! सुणह, कामदेवो सेट्टी वइस्सो. अहं पुण उवज्झाओ सुहमो नाम तुन्हं अणुमप अग्निकजं करेजं ति । मया भणिओ-कुणसु जहागमं ति । ततो भणति-आहर सिलं सबत्थसिद्धीय-न्ति । थिओ मिततो णं।सा य बलवया पुरिसेणं उक्तिक-ऊण बंधुमती मे थाविया दाहिणे पासे । ततो सेहिणा पहडवयणेण गाहिओ मि पाणि 20 तीय । उवज्झाएण मंतपुबद्ब्भपाणिणा कणयभिंगारेण सिद्धत्थोदएण अहिसित्ता मु पढमं । ततो परिर्यणेण सेय-पीयग-मिम्मयकलसेहिं ण्हविया मो । तुरियनिनाय-मंगलसहाभिनंदि-यानि रायछंकियाणि उवगयाणि सण्णेज्झं वेयं। दुयं(हुयं) विहिणा उवज्झाएण । मया वि सक्तीएण कओ जलणदेवो पयक्खिणं, छूढाओ लायंजलीओ। वद्धाविओ मि उवज्ञा-एण 'अजरं संगयं भवड' ति भणंतेण।

वतो पविद्वो मि भोयणि है। सुहासणगओ य भुत्तो मि भोयणं महुर(मन्थापम् ८०००)रसं । मंगलेहिं य उविगज्जमाणो गमेमि दिवससेसं । पविद्वे य दिणयरे, विरसायं संभायं, दीसमाणे तारागणे ततो उवज्याएण बंधुमई भणिया—पस्सिस एयं धुवं उत्तरायं दिसायं । तीए भणियं—पस्सामि ति । ततो अम्हे दीवमणिपकासियं अइगयाणि गब्म- गिहं । महरिहे य संयणीए उविद्वे मि सह बंधुमतीए । विसओवभोगसुदितमाणसस्स १० य मैं सहेण अतिच्छिया रयणी ।

सोंहणे दिणे पसाहिओ मि पसाहियाहिं। कामदेवाणुवत्तीए य रायकुळगमणं पडुच

१ क १ गो १ विनाइन्यत्र-- णमसुहरं शो १। णमसुरं उ० मे०। णममरं शां०॥ २ सरख शां०॥

28

क्रिमको असमद्भारे पस्यामि कुसङसिप्पियमविसवस्सनिमित्रं(निक्षिमकं) असरक्रणविको-भाषणाण्याविहकप्परक्ताविभूसियं को ऊहिलकजणनयण-मणहरं दिव्यमित समृद्धितं कि कि । तं प अहं बंधुमतीय सह बारुढो मि । आसीणो य आसणे साइस्सए । संबान रिया चामराओ, समूसियं धनलमायनतं च तरुणजुनतीहिं । ततो मि परिषक्षो संख-कु परहतूरमाणसहपरस्तुहियपिच्छयजणेण दीसमाणो । केति नरा जयसहं करेंति से । केइ क अणंति—देवेण दिण्णो किरि सेहिस्स जामावा, देवो एस एवंरुवंसी स्रोमरूकी । असी अमंति—विजाहरो होज ति । पासायगयाओ जुवतीओ विन्हियाओ सुसंति कुसुसवरिसं सुरहिपंचबण्णाणि गंधचुण्णाणि य 'अहो! रूवं, अहो! कंती, अहो! छाबण्णं, आहो! कयत्था कामदेवकण्णयं ति भणंतीओ । तओ एवं पसंसिज्जमाणो क्रमेण क्सो कि राक्र भवषां । दृष्टवलोभेण य अंतेचरजणेण वायायण-गवक्स-वितष्ट्रियजाळंतराणि पूरियाणि । सुहुत्त-10 मित्तस्य य निग्गया रायमह्यरा । तेहिं य अग्घेण पृइओ मि महरिहेण । प्रश्ण्यो मि सिबिन बाओ सह वियाये । कामदेवदेसियमग्गो अतिगतो अब्भितरोबत्थाणं । दिहो समा हाका जक्लाहिवो इव सोमरूवो। दृद्रूण य ममं सहसा अब्सुहितो। मया य से कथो प्रमियाखो। वेणं मि महुरमाभट्टो-जीव बहुणि वाससहस्साणि, अणुहवस् य हियइच्छियांणि सहाणि सह घरणीय ति । ततो बत्थाणि भूसणाणि य नीणियाणि । ताणि पढिच्छिमाणि सेहिना 14 पर्ष्ट्रमुहरुण 'पसाउ' त्ति जंपंतेण । भणिओ राष्ट्रणा—नीड बहु-वरं ति । ततो मि मिणाकी नरवतिगिहाओ पुणरवि सिविकमधिरूढो, पिच्छयजणाणुवज्झमाणो य पत्ती सञ्चरिग्हं। क्यकोचओ उत्तिण्णो सिवियाओ अइगतो भवणं। तत्थ य पइदिवसपरिवद्रमाणक्षोत्रसञ्जद्भा निवसामि । परसङ् मं सेट्रि देवमिव सपरिजणो । एवं मे सुहेण वर्षात केइ विवस चि ॥

> ॥ वंधुमतीलंभो सत्तरसमो समसो॥ वंधुमतीलंभग्रन्थाग्रम्—५०४-२४. सर्वप्रन्थाप्रय्—८०२६-१४.

# अहारसमो पियंगुसुंदरीलंभो

प्वमहं णतुया! अण्णया कयाइ समइच्छिए काले सावत्थीए नयरीए बंधुमतीए समीविद्याए मुहासणवरगतो अच्छामि अन्भितरोवट्ठाणे। नविर य विवित्तवत्था-ऽऽम-25 रणभूसियाओ हासचेडीओ समुविद्ध्या पासं। तत्तो हं बंधुमतीए लविओ—एयाओ सामि! पियंगुसुंदिरसंतियाओ नाडइर्जो इति। 'ताहिं च हं वंदिन' ति मया भिष्या— मुहभागिणीओ सुमगाओ होह ति। ततो नामाइं साहेनं पवत्ताओ। एका भणति—अर्ह कामपडाग ति। अण्णा भणति—अर्ह विलासिणि ति। अण्णा भणति—अर्ह किण्णारि ति। अण्णा भणति—अर्ह किण्णारि ति। अण्णा भणति—अर्ह किण्णारि

र °ण वि स शां ।। र °यसु ° ही ३ ॥ ३ बंधुमती छंभो सम्मत्तो शां ० विना ॥ ४ व्याद वि इ ३ मे० ॥ ५ सादे(में) इं शां ० ॥

न हैं । ३६

अण्णा भणति—अहं रयसेणिय ति । अण्णा भणइ—अहं कोयुय ति । अवरा भणति— अहं पडिमिणि ति । [पवं] अहाऽवि य ममं सगाइं नामाइं सावेंति । सावेत्ता ततो अणाहिं हासवियसंतमुहकमछाहिं पच्छा बंधुमती वंदिया । सवाओ य ताओ जहाणुपु-बीप तीयमवगासिया । ततो ताओ सुभणियाओ सपरिहासं मम पियाए भणियाओ— 5 चिरगस्स हळा ! दिण्णं भे दरिसणं ति. अहो ! ताव मे निश्नेह्या सुद्धु उवद्रिसिया । ताहि य सम पिया सपरिहासं संख्विय 'सवं' ति भणिया—उकंठियासु धणियं अन्हं सामिणीसु ति. जस्स य पिओ उत्पज्जइ किं सो अण्णं पियं परिषयह ? । ततो मुहुत्तंतरस्स बंधु-मती ममं छवइ—सामि! गच्छामि हं पियंगुसुंद्रिसयासं, चिरिदद्वा सा मए पिय-सिह ति । ततो मया विसक्जिया सपरिवारा गया ।

10 ततो अहमित ताहिं नाडयाहिं परिवृष्टो असोगवणियमुवगओ । तत्य य अहं पुषसा-रिवयाहं आवज्जभंडाइं पासामि सुरव-मुकुंद्-बंस-कंसालियानिनायओ । ता नाडइजा मम दिणोयणत्थं सुणावणिनिमित्तं च 'मा बंधुमङ्गिवरिह्ओ अद्भिती काही' गहियाऽऽवजाओ गाइडं पयत्ताओ इमेण अत्थेण—

जहां कोइ सुबहुविणयसत्थों गणिम-घरिम-मेय-पारेडें चडि कें गहाय सनगरा 15 अण्णं नयरं संपत्थिओं। अंतरा य अडवीए एगिम्म पएसे सीहमयं। ततो ते बिणया तिम्म चेव पएसे आवासिया गिहयाऽऽउह-पहरणा 'सिंहाइय'ित्त सचिक्कया चिहंति। सीहो आगतो। सतो ते संभंता भएणं। पच्छा य तिहं कोहुगी आगया। तीय समं सो सीहो संवासमु-भगतो। ततो ते तं वहें पवत्ता। अण्णेहिं भणियं—िकमेएण वहिएण १, जो कोहुगीए सह संवासमुवगओं तत्थ कि सीहत्तणं १-ति कांड वीसत्था ठिया।

20 एयम्मि अत्ये तग्गीयपहसिया वीसत्थं गायंती । मया वि य परिणामियं हियएणं— अहेतं गीयगं ममस्हि त्ति. अहं सीहो, बंधुमती कोहुगी । ततो मया सिनहुरं बिसिया अणियाओ य—पिच्छह जह इमा बुत्तीओ असरिसं गायंती । वओ य पच्छा खिंसिया स्वाविया सुणिउणं गाइनं पवत्ताओ । तत्व य णाहिं सहं गीय-वाइएण णिवय-अभिन-तेण य सुद्व परिकोसिओ । ततो मया छविया—सुंदरि! वरदो हं, वरह दरं स्रत्यि हह्यं,

25 जा में दळ्यामि ति । ततो ताहिं छवियं—सामि! जह त्य अन्हं वरदा तओ 'जतो त्य-भागया' एएण णे वरदाणेण कुणह पसायं ति । ततो मया छविया—श्रेगवतीविष्पवत्तो इहमागतो हं । अण्णा भणति—ततो परेण कत्तो ? ति । मयो भणियं—मयणवेगाविष्प-७तो । अण्णा भणति—ततो परेण कत्तो ? ति । मया छविया—सोमसिरि-रत्तवह्-पुंह-अस्ससेण-पडमा-कविर्छां-मित्तसिरि-धणसिरि-सोमसिरि-नीलजसा-गंधवद्त्ता-सा-30 मिले विजयसेणा-सामा विष्यवतो ति । अवरा छवह—ततो परेण कतो ? ति । मया

१ अण्णा वि य क १ गो० विना ॥ १ सङ्क्षमुकुं शां०॥ १ दिण्डें चढ शां०॥ ४ हाय चि एहिं चिक्रिया शां० विना ॥ ५ क्षिजिया शां० ॥ ६ दुची शां०॥ ७ क्षिजिया शां०॥ ८ अवरा भ शां०॥ ९ व्या कविया-म सां०॥ १० का-बणसाक-सिचरितिस्तीम शां० विना । का-बणसाक-सिचरित्र शां०॥

भणिया—सोरियपुरे नयरे अंधगवण्डिस्स राष्ट्रणो पुत्ता समुद्दिवजयप्पमुद्दा दस दसारा धणसिमद्धीप वेसमणसारा परिवसंति, तेसिं हं दसमो वसुदेवनामो तेसिं भाईणं समी-वाओ वदुमरणविष्पचतो(?) सविज्ञाहरं पुढविं अङमाणो इहमागतो । एवं हं णतुया! ताहिं णाड्यज्ञाहिं अवरअवरपुच्छाए संवस्सपण किछकिछंतीहिं उसारेंतिहिं जाव 'सोरि-यपुरं नयरं' ति सबं निरवसेसं परिकहाविओ । एयम्मि अंतरे मया विष्णायं—नूणं एया 5 नाड्यज्ञा पियंगुसुंद्रिपचित्तया—जाणघ य अज्ञउत्तं बंधुमितिभत्तारं 'को एसो ? कीस व ? कतो वा इह आगओ ?' ति. जेणाइमणाहिं रिक्सयवं निरवसेसं परिकहाविओ । वतो समतीओ विवसो । ववगया य संझा ।

एयम्म देस-काले पियंगुसुंदरीए कयपूया-सकारा चेडियाचकवालपरिवृडा दीवियासमूदेण बंधुमती संपत्ता । ता वि य नाडइजाओ ममं वंदिऊण जहाऽऽगयं पिडिगया। 10
ततो हं [अ]पुवभूसणभूसियंगी विच्छिन्नकिंड बंधुमई दृह्णं चितेमि—को ण(णु) हु अज इमाए सुरूवसमुदओ १ ति । अहं णं सुद्दासणवरगयं पुच्छामि—सुंदरि! किह से सुद्देण दिवसो गतो १ ति । ततो बंधुमतीए छिवयं—सामि! जहा मे दिवसो गतो, जं च मे
सुयं समणुभूयं च तं सबं सुणेह मि ति—

इओ सामि! अहं तुन्भेहिं विसिक्तिया समाणी निरंद्भवणमइगंत्ण रण्णो देवीण 15 विणएण पणामंजिं काऊण ततो मि जुण्णंतेचरं गया। तत्थ य हं पासं कुंदकुसुमेंदुसप्प-ह्पटपाच्याओ सोग्गइगमणसजाओ दुवे अज्ञाओ। तासि देवीणं अहं विणएणं बंदणं काऊण एगदेसपएसिम आसीणा। ततो ताओ भयवतीतो तन्महुराए वाणीए साहुषम्मं, दुवाळसिवहं च गिहिधम्मं परिकहेंति। कहंतरिम य स्वाइसयं-तेयविन्हियाहिं देवीहिं पुच्छिया—अज्ञा! केण भे निवेएण इमा दुरणुयरा पवज्ञा गिहिया।। ततो ताहिं छवियं 20 अज्ञाहिं—देवी! अम्हे जाइसरीच ति। ततो ता देवीहिं छविया—अज्ञा! इह साकहामु सुणिमो, जहा 'अत्थि जाइसरा' इति. इयाणि पुण पष्मक्त्वमेव भयवई दिहा. तं जइ भे तव-नियमाणं नित्य चवरोहो ततो इच्छामो जाईसरणं निक्त्यमणं च तुन्भेहिं परिकहियं एवं ताव अज्ञा सवाहिं देवीहिं परिपिंडियाहिं जाईसरणजणियहासाहिं पुच्छिया छवंति— युगह देवीओ! जहा अम्हेहिं पुवभवे सम्मत्तं छदं, इहभविष्म य दिक्त्व ति— 25 विमलाभा-सुप्पभाणं अज्ञाणं अत्तकहा

अत्य देवी! इमस्स सावत्थीजणवयस्स उत्तरे दिसामाए अणंतरिओ कोसङा नामं जणवभो सवजणवयप्पहाणो। तत्थ य सागेयं नाम पुरवरं। तत्थ य जणवए परमरम-णिजो रमणिजियं नाम गामो। तत्थ य दुवे गहवहणो माटर-णाइङा नाम परिवसंति। वेसिं भजा सुद्धोयणी णागदत्ता य। ताण अम्हे देवी! इओ तहए भवग्गहणे दुवे 30

१ अयणसमीहाविष्यमरणविष्य शांशा २ त २ मे० विनाऽन्यत्र— "बत्तेण य बिन्हि" ही १। व्यतेण य बिन्हि" क १ गो १॥ १ देव र द्वा विना॥

वारों आसि आगसिरी विण्हुसिरी अण्णोण्णमणुरता वयंसियाओ । अन्ह वि पिईणं देण्ट वि अणंतराण नेव संताण । ताण य अन्हे पितिसंदेसेणं पसुसंघ-पिन्सवंद-मणुयाण ये सारव्यमाणीओ सययमेव अभिरमामो । तेसि व अन्ह खेताणं नाइदूरे असियगिरी नाम पंजो । तत्य अन्हे अण्णया देवुज्ञोवं परसामो । समंतओ य प रिसामंतगामेंहिं हे देवुज्ञीवअञ्चाहियविन्हियमुहो महायणो तं गिरिमुवेइ । अन्हे वि य कोऊहलेण सर्विष्ट-याओं तं गिरिवरमागच्छमाणीओ सुणिमो बहुजणस्यासे—एत्य किर करस वि महामुणिणो केविकाणं समुप्पणां । ततो अन्हे तं गिरिं तुरियं समारुत, पासामो तत्य देवच्छरासंघाप विविद्याऽऽमरणमूलिए गंघव-गंध-मलेणं मुणिवरमहं करेमाणे । तं अन्हं गामसामिओं (अन्धामम्-८१००) देवदत्तो [\* तं मुणि \*] वंदिऊणं ईणमुदासी—भयवं ! तुब्भे अन्हं सा-भाषीक्रेणं इयाणीं जाया तेलोकसामि त्य । ततो अन्हे देवदत्त्ववयणं सोऊणं 'सागयनयर-सामी किछ आसि'ति विगुणाणियसंवेगा तं मुणि पलोएमो । ततो पुणो देवदत्तो तं मुणि पुण्डइ—भयवं ! आङ्ख-सोमविरिय-सत्तुत्तम-सत्तुदमणाणं रायरिसीणं किं कारणं अण्य-मण्णेसु अतीव अणुरागो ? ति । ततो सो मुणिवरो देवदत्त्तेतण इणमुदासी—आइच्चाइमुणिचउक्ककहा

18 देवद्त ! अत्थ कोंकणिवसए सोप्पारयं नाम नयरं। तत्थ आसि वंभणो कासवगोचो कासवो नामेणं उंछवित्ती छक्कम्मिनरओ। तस्स भज्ञा रेवर्ड् नाम, पुत्तो य से
सम्मो ति, सुण्हा य से सामलोमें ति। तेहिं य अण्णया कयाइ बंभणाणं कए भत्तपाणसुकार्णियं। साह य मासोववासी तं गिहमणुपिवहो। ततो णेहिं संपहारेऊणं परमाए
सद्धाए सो साह पिडळाहिओ। तत्थ पंच दिव्वाइं पाउन्भूयाइं वसुहारादीणि। ततो णेहिं
20 साहपिडळाहणाए मिच-मह्वसंपण्णयाए य मणुस्साउगं निवद्धं। काळधम्मुणा य संजुत्ताइं
समाणाइं उत्तरकुराए तिपल्लोवमिहइयाइं मिहुणयाइं आयाइं। पुत्तो माया य जुयळ्यं,
ससुरो सुण्हा य जुयळ्यं। उक्तं च—

संसारगया जीवा, हिंबंता अण्णमण्णजाईसु । माया जायइ भज्जा, सुण्हा य तहेव ससुरस्से ॥

25 तत्थ तिण्णि पिलक्षीनमाई आउयं पालयित्ता कालघम्मुणा संजुत्ता समाणा सोहम्मे कप्पे सिकंदराइणो अणियाहिवइ तिपल्लोनमिहतीया चेन सामाणियदेवा जाया । ततो चुया तिश्रि विजयपुरे, एको य महुराए । कासवो सोहम्माओ चइत्ता विजयपुरे अरहदासो सत्थवाहो जातो । सम्मो वि चइत्ता अरहदासमत्थवाहपुत्तो जिणदासो जाओ । रेवई चइत्ता विजयपुरे चेन पुष्फकेउस्स रण्णो पुष्फवतीए देवीए पुष्फदंता

१ इति वदासी ग्रां०॥ २ 'णं तुच्छवि' उ२ मे० विना॥ ३ 'लोमि-ति ग्रां० विना॥ ४ 'लिवहं। सा<sup>र्व</sup> क १ गो १॥ ५ 'स्सा क ३ गो०॥

वृत्तियां आथा। सामछोमा वि वहता महुराए नयरीए सीरिवीरस्य रणी धारिणीए देनीए सूरेदेवी माम कुमारो जातो, सोरिवीरे अर्रेष राया संबुत्तो।

ततीं जिणहासेण अण्णया कण्णा दिहा पुष्फदंता, वार्ष वि जिणहासी । वती दोण्ह वि पुञ्चसंबंचेण अण्णमण्णं समणुरागो जातो । ततो जिणदासण अरहदासी अव-ओ-तात! जह मम पुष्फदंता नित्थ ततो अहमवि नित्य. तं तुन्मे पुष्फर्केयू राय मम कएण जायह । ततो अरहदासी सत्यवाही महरिहं महग्वं पाहुढं गहाय पुष्कंकेई रायध-5 वत्थिवो-सामि! मम पुत्तस्स जिणदासस्य पुष्फदंता कण्णा दिज्ञव, इमं च भें धुँकं ति । ततो पुष्फकेरणा रण्णा अरहदासो सनिहुरं खिजिय-पिंसेहिओं निगाओं । तथा जिणदासी पुष्फदंता य सयंवरणं अलहंता हंसविलंबिएण आसेण असंति । अहिं बिखवंतियं नाम बहुसावयाकुळं पविसंति । तथो ताओ अडवीओ वणु-पत्तगहिंबईस्वा 15 पुंखिंदा उबद्विया जुद्धेण । ततो ते हंसविलंबियसमारूढेण सम्ममहियम्महत्येण जिंपदिन-सेण पराजिया। ततो सो ते पुलिंदे भंजिऊण तण्हाभिभूओ कंचि पायवं समस्सिडं ठायति। तस्स हेडा पुष्फदंतं ठवेऊण अस्सेण समगं गतो उदयस्य । नाइविगिहे य अंतर्र पद्मयसमीवे उद्यपिं पुण्णं सरं पासइ । तस्स तीरे आसं ठवेऊण उद्यं पाउमवङ्ण्णों। पियमाणी उद्यं गहीओ बन्धेण। वित्तत्थो य आसो गतो पायवसमीवं । तं च पुण्डादंता 15 दृष्टुण कलुणाई कंदमाणी गया उदयमूळं । तत्थ य जिणदासस्स सरीरगं वन्त्रेण सहयं पासिकण परुष्ट्या । आसो वि पुवविणीओ (पुवविभिण्णओ) पुछिदेहिं तत्य सुहुत्तंतरे काळ-गतो । ततो सा पुष्फदंता एगागिणी दीण-कळुणैयाइं विक्रवमाणी भुगगपुद्ध-विभुगापुद्ध-संतिएहिं अवरण्हे चोरेहिं गहीया । घेत्तृण य तेहिं सीहगुहं पिं नीया । तत्य विसिंदो नाम सेणावती । तस्स दुवे पुत्ता बलवंता भुगगपुड-विभुगगपुडा, तेस्व डबह्ववना । ते 🕶 20 पुष्फदंतं दहुण अवरोप्परं भंडिया । एगो लवइ—मदीएहिं चोरेहिं आणीवा । बीको वि तहेव। ततो ते पिउणा निवारिया, पुष्फदंता य गहिया। गेण्हिऊण महुराए सूरवेषस्य रण्णो दिण्णा। तेण विमिंढो पूरकण विसिक्तिको। पुष्फदंता य णेण अगगमिसी समा

इचरो य जिणदासो वन्नेण विणिवाइओ तत्थेव अहवीए वाणरी आधाओ । कुमरेर्ट् य तत्त्र पुत्रजाई । अण्णया पुत्रहिए सत्थे सत्यमज्जे सुरवादी आउंके दहूंण पंचाईकी 26 पणिको य । ततो परितुद्धेहिं विणिएहिं 'एस णे आजीको मविस्सह' ति गद्दीको । गर्हे-ऊण महुरं नयरिं नइता वाएइ, भंडं वर्जेति । रण्णो हत्ये अहसहस्सेण विकायों ।

तओं अण्णया पुष्फदंतं वहूण पमुच्छिओ पिडिओ। अचिरेण आसत्यो पुष्पादेंताय पुरको अक्खराई लिह्ह 'अहं जिणदासो' ति। ताणि पुष्फदंता वापता 'अहीं'! अन् कर्जं' ति चितंती दुहिया सोगसमुत्या संवुत्ता। वाणरेण पुष्पणएण गहियां। ततो गाएँ 30

१ में ३ गो० विनाऽन्यत्र— केयूरा ही ३ वा० खं० उ० मे० । केडरा झां०॥ २ डं ३ से० विनाऽन्यत्र— जैसे वि क ३ गो०। जिसा वि ली ३ वा० खं०॥

बिरसं आरसियं। वं च सदं सोऊण सूरदेवी तत्याऽऽगतो, देवी वाणरं च दहूण पुरिसे आणवेइ-- प्यम्मि अवराहे मम बच्नो बाणरो ति । तत्य सो णीणिजमाणो अंतरा धन्म-रुई पासिकण रायमग्गे तस्स पुरतो क्यंजली पाएस पडिओ। ततो से ध्रम्मरुइणा आहारी निवद्धी, अणुसही क्याइं नमोक्सरी दिण्णो। ततो सो वाणरो रायपुरिसेहिं वि-5 वाइओ समाणो पुणरवि विजयपुरे नयरे नियगाणं अम्म-तादीणं पुत्तो जातो। नामं च से कयं वंतामओ ति । संभरह् य पुषजाइं । धम्मरुई वि विहरंतो विजयपुरमागतो । तं दहूण अरहदासं छवइ—ताय! अहं धम्मरुइसयासे पवयामि। अरहदासेण छविओ—पुत्त! तुहं को निवेओ, जेण प्रवयसि ?। वंतामएणं छवियं-गुरू भे कहेहिंति ति। अरहदासेण धम्म-रुई पुच्छिनो वंतामयस्स निवेयकारणं। ततो धम्मरुइणा भोहिनाणेण विण्णाया तेसि दोण्ह 10 वि पुषमवा कहिया। ततो सोऊणं अरहदासी वंतामयसहिओ पवइओ। विहरंता य महुर-मागया। सूरदेवो य राया पुष्फदंतासहिओ वंदिउं निग्गच्छइ। वंदिया य गेहिं धम्मरुइ-अ-रहदास-वंतामया । वंदिता वंतामयं भणति—भयवं! को भे निवेओ, जेण भे पयह्रवस्सी पढमवैष पव्वइया ?। वंतामएण भणियं-रायं ! पुष्फदंता देवी मम निवेओ ति । तती सविन्दिओ राया मणइ-कहं पुष्फदंता देवी निवेओ ? ति । वंतामपुण भणियं-गुरू 15 भे कहेइस्सइ ति । ततो राया धम्मरुई पुच्छइ वंतामयनिबेयकारणं । ततो धम्मरुइ-णा ओहिणाणेण सुदिहं, तेसिं ततो पुरुवभवा परिकहिया । ततो पच्छा जिणदास-पुष्फदंताणं पछायणं हयवरेण आदिं काऊण निरवसेसं जाव पद्ययणं ति परिकहियं। 'तं यवं सूरदेव! वन्तामयस्य पुष्फदंता देवी निवेयकारणं ति । एवं धम्मरुष्ट्णा पकहिए समाणे वतो राया दुगुणजणिबसंवेगो देवीए समं पष्टयह । सुचिरं संजमं काऊण काल-20 बन्मुणा संजुत्ता धन्मरुई सोहम्मे कप्पे सोहम्मविडंसए विमाणे इंदो उववण्णो, इयरे अरहदास-वंतामय-सूरदेवा पुष्फदंता य तस्सेव सामाणिया उववण्णा । सोहम्मिदो दो सागरोबमाइं ठितीमणुपालइत्ता ततो चुओ समाणो सुकुछे पश्रायाओ सुहम्मो नामेण; अणुपुरेण संबुद्धो थेरसमीवे पवइओ उरालतवजुत्तो जल्लोसहिलद्धिसंपण्णो । अरहदास-वंतामय-सुरदेवदेवा सोहम्मकप्पाओ ठितिक्सएणं वहत्ता वाणारसि-भहिलपुर-गय-25 पुरेश्व कराल्बंभ-जियसत्तु-अरिंदमा रायणो जाया। पुष्फदंतादेवो ठितीक्खए सोह-म्माओ चइत्ता महुरानयरीए निह्यस्तुणो रण्णो रयणमालाए देवीए कणगमाला नामं दारिया जाया । अणुपुत्रेण संबुद्धा जोव्यणत्या रूव-छावण्णओ निरुवमा । तं च अतीव रूवस्सिणि सोऊणं कराखनम्इ-जियसत्तु-अरिंदमरायाणो [\*ते\*] दूए पेसंति कणगमालाकएणं। ते य दूता निह्यसत्तुणा रण्णा पिडसेहिया। ततो ते रायाणो वसि-80 या समाणा सन्वबक्रेणमागंतुं कणगमालाकएणं महुरानगरिं रोहिति । सुधम्मो य अणगारो विद्रांतो महुरापुरिमागतो, बद्दिया उज्जाणे ठिओ । कणगमालाए वि य निय-गकम्माणुभावेणं सित्ताहियं कोईं संवुत्तं । ततो निहयसत्त् राया कणगमाछं गहाय

१ °बबस्या पन्त° शां० ॥

महराची निग्नंतं करालबम्ह-जियसत्त-अरिंदमराईणं उवणेति-एस मे कणगमाल ति । वतो ते रायाणो कणगमाछं सहजं रहुण वेरग्गसमावण्णा स्वसंतराग-दोसा एगयओ महरानगरिं पविद्वा । ततो कतिहिं विवसेहिं गएहिं कुणगमालासहिया सुहम्मलणगा-रसमीवे पवइया, सुचिरं काछं संजमं अग्रुपाछइता समाहिणा काछचन्सुणा संजुता। सुधम्मी य बंभलीए कप्पे बंभवहेंसए विमाणे दससागरीवमिहईओ देविंदी खबवण्णो। 5 करालवंभ-जियसतु-अरिंदमा कणगमाला य अणुक्रमेण बंभलोए कप्पे चंदाभ-स-जाभ-आदिचाभ-रिद्राभेस विमाणेस सारस्सय-आदिच-वण्डि-वरुणा देवा बंभसामा-णिया उववन्ना । ततो बंभिंदो दस सागरोवमाइं ठितिमणुपालेऊणं चुको समाणो इहेद दाहिणइभरहे साएयनगरे गरुखवाहणस्य रण्णो पंहरगिणीए देनीए हरिवाहणो नाम कुमारो जातो, गुरुखवाहणे अतीते राया संवृत्तो; सो य अहं। देवदन्त ! इयरे वि व 10 सारस्सर्यगा-८८इच-चण्हि-वरुणा देवा ठितिक्खएणं बंभलीया घहता दहेव दाहिणहु-भरहे उसभपुर-सीहपुर-चक्कपुर-गयनगरेस प्रदेस आतिश्व-सोमवीरिय-सनुत्तम-सतुदमणा रायाणो जाया । ततो मया वेसि सुनंदाए देवीए भीयरो सामा नंदा नंदिणी नंदमती य [\*तेसि आइचादीणं\*] दिन्नाओं। ततो ते राइणो ममं जामाउना संवुत्ता। ततो हं सुचिरं काछं रज्ञसिरिमणुराङइत्ता आदिशादीहिं राईहिं सहिओ सम्बन्ध-15 अणगारसभीवे पबद्दश्रो । ताब (ताओ) य मं स्(स्)याओ (प्रन्याप्रम्-८२००) सामा-ऽऽतियाओ जिणदत्ताए गणिणीए समीवे पषड्याओ । ततो इं देवदत्तः! गामाणुगामं विहरमाणी इमं असितगिरिमागतो । अज य मे नाणावरण-दरिसणावरण-मोहं-तरायसपणं वितिमिरं केवळवरनाण-दंसणं समुप्पमं । एतेसिं पि आदिश्वाईणं अञ्ज रतिं केवळनाणं समुष्पजिहिति । तं एतेणं कारणेणं देवदत्तः! आदिश्व-सोमवीरिय-समुत्तम-समुद्रम-20 णाणं रायरिसीण अनमन अणुत्तरो अणुरागो ति ॥

एवं हरिवाहणकेवलिणा परिकहिए केइ तत्थ पदइता, केहिं वि अणुवयाणि गहियाणि, अ-म्हेहिं वि अम्मा-पिऊण अणुमते पंचाणुव्वमा गिहीया। तं एयं देवीओ ! पुव्यमवे सम्मत्तं छदं।

ततो अम्हे देवी! अण्णया कयाई नियएस छित्तेस तर्णसंबारगयाओ अन्नमनसमही-णाओ निवनाओ अच्छामो। सेणेण य सप्पो गहिओ. आगासेण नीयमाणो स्हैं सिड 25 अन्होबर्रि पिछको । ततो तेण मो सहया । विस्रघारियाओ सया समाणीओ सोहस्मे कप्पे सकस्स देविंद्स्स देवरण्णो अग्गमहिसीओ संबुत्ताओ । ततो मो ठितिक्सएण चइता इहेव दाहिणदूभरहे पुष्फकेंडनगरे पुष्फदंतस्य रण्णो पुष्फचूलाए देवीए हुवे धीयरो आयाओ विमलाभा-सुप्पभाको नामेणं । संमरामो य पुन्दमेवे । तं एवं साव देवी! अम्ह जातीसंभरणं। 80

१ क ३ गो० विनाडन्यत्र-- व्यमाद्वर्ष की ३ गांव खंब उब मेक ॥ २ व्यस्तवरोदग्वा शांव॥ ३ वह-सित्ता अ<sup>0</sup> ब्रां० ॥ ४ वती य अम्बद्धि वां । ॥ ५ °तीसरणं वां० ॥

सुद्धे अपने असिनिस्त्रमास्ते वित्र पश्चिमाओं कलाओं काणामी । पश्चिमाओं साम सुद्धिमाने श्लासि । देवलोसे स देवा देवीओं य सबे वावचरिकलापंडिसा भवंडि ।

ततो अण्याया कपाइं द्वासा इतिसतो अन्हे विण्हासणहेरं 'कि सम भूपाओ पंतिपासो र इ ह ?' चि समस्साए पायमं गृहाय अन्ह समीवमुवगतो, छवह ह्य—इसं ताव कुच ! 5 पाइसं पूरेह चि--'म दुख्हं दुछहं तेसिं"। ततो अन्हेहिं पि चितिकण

विस्तास्य पायको पूरिओ इमेणऽत्थेण-

मोहन्त्रपुरं च विद्यालं, सन्वद्वसुरं अणुत्तरं जं घ । जे सुचरियसामण्या, ण दुलहं दुलहं तेसिं ॥

सुम्प्रभाष पुण इसेण अत्थेण-

10

25

सक्षे समुद्धरिता, अभयं दाऊण सञ्वजीवाणं । जे सुद्धिया दमपहे, ण दुछहं दुछहं तेसिं ॥

भिन्निम प्रायए राया परितुहो छवइ—पुत्तय! वरदो हं, वरेह वरं हिययइच्छियं ति।
तती अन्हेहिं छिवयं—ताय! जह त्य अन्हे वरदाओ, तो इच्छामो पञ्चहरं। एवं छिवए
विस्त्रणो सवा मुहुत्तंतरं चितेऊण पुणरिव अच्छेरयं विन्हेंओ छवइ—पुत्तय! इक्खाग्नः
15 वंसस्त्रिसं तुन्मेहिं कयं, कुणह धन्मं। [ततो अन्हेहिं छिवयं—] ताय! किं इक्खाग्वं-स्तिह्मंं ति। [राया भणह—] पुत्त! इक्खागाणं वंसे सञ्चकण्णा पश्चयंति ति। ततो अन्हे राया सीयासमारुदाओ मह्या भड-चड्यरपहकरेण रायवरसएहिं समर्णुजाइज्जमाण-मगाओ बुज्यमाणीओ य विपुलिद्धी-सकार-समुदएणं वंभिलज्जाए अज्ञाए समीवं नेऊण सिरिसणीओ दछइत्ता पिट्यओ भवणं। अन्हे वि वंभिलज्जाए अज्ञाए पद्याविय-सेहाविय20 सिक्खावियसमाणीओ विहरमाणीओ इह्मागयाओ। तं देवी! अन्हे दो वि पञ्चइया मो ति॥
तको देवीहिं अज्ञाओ सक्कारेऊण विसिज्ज्याओ विमलप्पह-सुप्पभातो। ततो गयाओ भगवईओ। अहमवि य सामि! देवीसगासाओ इहेऊण गया पियंगुसुंदरीसमीवं। सा
य मनं सङ्ग्ण ससंममं इहिया। कछणं च नीससंतीए पुणो पुणो अवतासिया।

(११) पुष्छइ सुद्दासणगयं, कि पिय में अद्धकेकरींगच्छी। न जाणामि नै पासंती, एवं भणिए धुणति ईत्थी।।

एकीए से गाहाए इमो अत्थो पुच्छइ ति पियंगुसुंदरी सुद्दासणवरगयं बंधुमितिं। किं पि सत्तण हु दुविन्तया अद्धकेकराए दिष्टीए दृहूण किमेयं? कहं व ? ति न वि जाणंति । संधुमतीए खिवं—विद्दसमाणा धुपंति हैतथो आमं न जाणिस न पासिस ति (??)।

ततो मे वियंगुसुंदरी अन्मंगि-डव्वित्य-मिज्ञय-जिमियाए निययाई आभरणाई 80 विषेटीक स्थमेन मे विविध्य स्सवाक्छावं च ।

१ "भवे की इ ॥ २ विषणास" मे ० । विषास उ २ ॥ ३ विम्हद्शो शां०॥ ४ "णुकिक शां० विना ॥ ५ पिया मे क ह गो ० ॥ ६ उ २ मे ० विनाऽन्यत्र— "रागद्धी क ह गो ३। "राणु अवछी की ३॥ ७ न प्र्यूसं" क ह गो ह ॥ ८ हरवे की ह छ २ मे ० ॥ ९ "णहु" शां० विना ॥ १० हरूबे शां० ॥ ११ "देण ह्यां ० विना ॥

जाहे कडीय सिढिङत्तणेण स्हसइ रसणा मिबज्झंती।
तो मे वेढेइ कहिं, अहुगुणेणं दुगुक्षेणं।।
अवयासे ऊणं मे, दोवारे मणति—दें अवे (?) वच ।
देविं रायं पि य वंदि ऊण ततो आगया इहहं।।

तं ऐवं मे सामि! दिवसो गतो, एवं च मे सुयं समणुब्भूयं च॥

गंगरक्खिअसंबंधो

10

सामि! आसि इह एणियपुत्तस्स रण्णो महादुवारिओ गंगपालिओं नाम। तस्स भद्दाएं भारियाए अहं बालओ गंगरिक्खओ नाम। अन्नया हं कयाइ पियमित्तेण वीणादत्तेण समं सावत्थीचडकम्म आसहे। अह तं वीणादत्तं रंगपडागासंतिया दासचेडी वाहरह—'सामि! कुकुडाणं जुद्धं रंगपडागा-रइसेणियाए, तं पासणिया किर तुन्भे एह छट्टं' सामिणी लब्ह। 'तेण य पलोइओ हं'ति तओ सा दासी लब्ह—उएससएस (?) दूरेण कलो 15 एसो गणियाणं रसिवसेसं जाणह? । तओ मि अहं सहसा पलित्तो तत्थेव वीणादत्तेण समं गच्छीय । दिण्णेसु आसणेसु य गंध-महसकारियपूर्यणं तं जुद्धं कुकुडाणं संपल्यां। बद्धं च पणियं सयसहस्सेण। वीणादत्तेण सो रंगपडायासंततो कुकुडो गहिओ । ततो अफालिओ य तेण । रइसेणाकुकुडो पराजिओ। जिया रतिसेणिया सयसहस्सं। आगारियं च दसगुणं। ततो वितियपए रइसेणाकुकुडो मए गहिओ, तेजविको य मए। 20 ततो वितिय संपल्या। अह रइसेणा जिणह तत्थ। तओ वहं तत्थेव बुत्थों। ततो वितियदिवसे दासी पहगवत्थपकुत्थुयहत्था दीणाराण अद्वस्यं ममं दरिसावें कण रइसेणांए दल्यति। एवं मे तत्थ सुहेणं कालो वच्हा। न य ई जाणामि 'कितिओ गओ ?' ति।

डक्कृतियं च कलुणं तत्थ गणियापरियणेण। ततो 'किं एयं ?' ति भणेतो उद्वितौ सहसा हं उत्तरयं च पियरं निसामेसि। ततो हं सोगसमुप्पण्णो तुरियं नियगभवणमार्गको। तत्थ 25 अहं अइंतो बहुजणस्स सुणामि वयणं—एस बारसण्हं वरिसाणं पितिमरणेण घरमागतीं ति। ततो हं वितियजणियसंतावो तुरियं घरमङ्गतो। दंच्छीई च हं सोगविसण्णहिययं अन्मं। तीय य सर्म बहु रोइऊणं सोयसमुत्ययहिययो कह कह वि विणे गैमेसी च । ततो हं छोयपसिद्धाई मचकिवाई कार्च अन्मासमीवे आंसहे।

मम व बाउवर्यसौ महाउयो नामेर्ण । तस्य य मजा आगयां समाणी अन्म इवाइ-- 30

१ देंशाव व<sup>9</sup> उ २ मे॰ विना ॥ २ प्रमिष में क १ गों १ ॥ १ डबहा<sup>9</sup> शां॰ विना ॥ ४ <sup>9</sup>रेसा वि<sup>9</sup> शां॰ ॥ ५ डपु व समसहस्सक्रे<sup>9</sup> कसं॰ शां॰ ॥ ६ **डिगाणं शां**० ॥ ७ वामेमी व क १ गो॰ ॥

<sup>\*</sup> अत्रान्तरे कियांश्वित्पाठसुटितः सम्भाव्यते ॥ य॰ द्वि॰ ३७

जयड महादोवारियमाया । अम्माए लियया—िकं मं पवंचिति ?, जस्म वि माया (??) तं माहणित चिंतीम य किं तुह इमं ? ति उवागयं च मे मए विहिवियं दवं ति । तेण मे अम्माए लिवियं (??) । अह मक्कडओ अचिरेण आगतो अवयासे उण मं भणित—एहि वयंस !, तुमं सहावेद राया। ततो हं तेण समं गतो रायडलं। रहा सक्कारे उण अहं ठिविओ दुवारिम्म । अहं फिडिए मञ्झण्हे दासी पत्थियाए कूरं गहे उण दाहिणहत्थेण महां सुणगमिव मे वाहरित । तत्थ गओ मि अहं । आईंडो भणामि—भिंदामि ते महायं अयं सीसे मक्कड-पर्याम्म दिहो(?) । ततो हं खिज्जिय-लज्जाविओ कओ । सा मं लवह—

'घेत्तूण तुमं कूरं, देजा सुणगाण अहव उज्झेजा। मा धारेहिं पंडित!, नित्थ नियत्ती पवत्तस्स ॥'

10 चिंततेण रायउलपवत्तस्स नियत्ती न कायवा । ततो चिंतेमि-अहो ! दुक्करं मे पिउणा कथं दोवारियत्तं ति । एवं मे वच्छ कालो ।

अन्नया उप्पछमाला नामं दासी उवालभति । 'आयारमइक्कमिस'ति रुद्धा य सा ममं भणइ—गओ निष्ठिओ सि । रायसमीवाओ य मक्कडओ आगंतूणं ममं लवइ—अहो ! ते वयंस ! कओ तोसितो ते राया. एसा उप्पलमाला पच्छण्णं अंगभंजणं कुणमाणा तुमे 15 तालिया, उविरं च पासायगतो गवक्खेण राया पस्सति. ततो परितुहेण अहं विसि ज्ञियो 'वस, वाहरसु गंगरिक्खयं' ति. तमेहि, गच्छामो रायसमीवं । ततो हं मक्कडएण समं गतो रायसमीवं, पणामं काऊण णातिदूरे हितो । ततो मे राया सकारं कुणइ अणुरुवं, कुण्णंतेउरवावारे मि निउंजइ ।

ततो हं वहंते काले अण्णया पियंगुसुंदरीए घरमितगतो । तीसे य पुवण्हकालो । ततो 20 सा परितुद्वा छवह—गंगरिक्खय! मुंजसु वेल ति । समंततो हं उह्यरमाणो चेडीहिं 'अचे-यणो मि'त्ति सहासं हत्थे घेत्रणं निवेसाविओ । तओ उवणीया भोयणविही मे । ततो वित्थारिम भत्ते उवणीय छवइ को मुह्या—ण(णं) दच्छामो ताव पंडिययं भुंजंतं, ततो अम्हे वि सिक्खियामो मुंजिंडं । ममं चिंता उपमा—सुद्धु विभवेण भुंजामो ति । ततो पुण परि-गंहेऊण सबं समाँदुवाली काऊण विलिमव पिक्खिवामि हं कवले । अह ताओ कहकहस-25 रेण हसिऊण छवंति—अहो! ताव सुद्धु निडणं विण्णाणं अण्णएणं वेसिम्म आगमियं ति । ततो मे आयंतस्स कण्णासमीवाओ विणिग्गयस्स ताओ चेडीओ 'पेच्छामो छुरियं' ति एका मम छुरियं गेण्हइ, अण्णा मे असिं हरइ । वेत्तल्याकज्जम्मि य छवंति—किं आउहेणं ? ति । ततो हं ताओ छवामो—सुंद्रि! इह तिवग्गम्मि तिविहा पुरिसा चितिज्ञंति, तं जहा—उत्तिम-मज्जिम-अहम ति. तेसिं च कए वुन्मए सत्थं. उत्तमो दिद्वीए निरिक्खिओ 30 ठायइ ति, मज्जिमो मणिओ आहओ वा ठायइ, अहमो पुण पहारेहिं, अंते सत्थकज्जमिण.

१ °ओ महातु° शां०॥ २ अहतीऽणु म<sup>०</sup> शां०॥ ३ °हुच्छा म<sup>°</sup> शां० विना॥ ४ स्तो मं क ३ गो० विना॥ ५ °जियं शां०॥ ६ °गणेजः° शां० विना॥ ७ समतुः° खं०॥ ८ अतो स<sup>०</sup> र्छा ३॥

होंति तिवग्गम्मि पुणो, संखेवेण य तिहा भवे पुरिसा । मित्ता सत्तू य तहा, मज्झत्था चेव ते तिन्नि ॥

ततो हं ताहिं छविओ—मित्तस्स य सन्तुस्स य कहेहि णे विसेसं। मया छविया—मित्तो हिओ, सन्तू अहिओ, जो नेव हिओ नेव अहिओ ति सो मज्झत्थो। तओ में ता पुणो छवंति—एएसिं तिण्हं पुरिसाणं तुमं अम्हं सामिणीणं कयरो ? ति । मया छवियं—अहं 5 दासो सामिणीए ति । ततो ताओ छवंति—अये ! पछवसि ति, 'तिण्णि' भणिऊण अण्णो पुण चन्नत्थयो 'दासो' ति। ततो में चितियं—अहो ! इमो आछो (प्रन्थाप्रम्—८३००) ति । ततो हं सुचिरं चितेऊण भणामि 'मित्तो' ति । ततो ताओ पहसियाओ छवंति—किं मित्तो हितिओ चेव ? उदाहु अण्णं पि किंचि विष्पयं करेइ ? । मया छवियं—जीएण वि कुणइ पियं मित्त ति। ततो णाहिं अहं सिरे गहिओ—जइ तुमं सामिणीए मित्तो ति देहि सिरं सामि- 10 णीए । 'गेण्हह'ति मए भणिया। ततो ता बेंति—अम्हं एयं अच्छन, कज्जिम्म बेच्छामो ।

अह अहं अण्णया कयाइं कण्णासमीवं गतो तीसे हत्ये हारं दद्दूण छवामि—अहो! सामिणि! हारस्स सिरि ति । 'गेण्हं' ति सा ममं छवइ । मया भणिया—अछं ममं ति । 'किं अछं?' ति तो भणइ कोमुइया मो(मे)। ततो मया छवियं—सारीहामि । सा छवइ—किंचि अछियं ति । 'आछो' ति मि निग्गओ। ततो मज्झँण्हे(ण्ह)वेछायं च घरमागयं च मे 15 अम्मा कंदंती छवइ—विणासिया हं तुमे ति । मया भणिया—िकं कारणं?। ततो भणइ—िकं एसा कोमुइया हारं इहं उज्झिऊण गया?। 'हा! कटं ति मओ हं' गओ कण्णयासयासिमा। पायविडओ उद्घिओ विण्णवेमि कण्णं इमं वयणं—पसीयह सामिणी, हारो आणिज्ञ इत्थ, जीवियं दिण्णं ति । ततो कण्णा छवइ—मा भाहि, मम संतिओ अच्छउ तव घरे ति ।

(??) अह मे अण्णया किण्णरी वेर्लंबेसी य सवइ य वर्ग्धोडेत्ति य मे य रोसेण वत्तं-20 गगहियहत्थेणं तालेमि ति पहाविडं पलायमाणी घरमइगया (??)। अहमवि से मग्गेण गतो। ता मि ताए लिबओ—भूमि ताव वियाणसु तो मे हिच्छिसि ति (?)। ततो हं भया नियत्तो।

नवरि य कण्णं पासामि पुरओ य मे पाएसु पडमाणी । छवइ य मे—इच्छामो, जीवियं तुह पसाएण ॥

ततो मया अंछिओ खग्गो। ततो सा छवइ—िकंचि जियंती य मय ति। केसा घेत्रूण 25 समूसिया। णाए भणइ य—िछंद्सु सिरं ति। ततो हं दुक्खेण भएण समोत्थयिहययो इमाणि चितेमि—

कोमुइयावयणाइं, ताहे में आविडिन्ति हिययम्मि। लिहियं में चेडीओ, सुणाहि देवीय विण्णप्पं(?)॥ जंते पुत्रं मणियं, 'जीएण वि कुणइ पियं मित्त'—न्ति।

30

तस्स ताव आगतो कालो ।

जं भणइ सामिणी तं, करेहि अहवा वि मरियवं।।

१ °ण तिविद्या क ३ ॥ २ °णीए कतरओ सि शां । ॥ ३ °ण्हे वेयालं च उ २ मे० विना ॥ ४ °क्रवीसी उ० मे० ॥ ५ °क्षोद्वेसि उ० मे० विना ॥

जो एस अजन्ते, वं आवस्ति वं तहा इहं आने । जह नत्थि सो इसा नत्थि एत्य हु तुमं पि नत्थि ति ॥

वदो इं--

'एवं' ति भाणिकणं, एयहा आगती समीवं ते।

5 वं सामि!-

तुब्मं नुगेण देवीय जीवियं होज मञ्ज्ञं च ॥

तती मया छिषयं—जाणामि ति । तेण वि भणियं—एवं होड ति । तती सो मम समीवाओं सिग्वं निगातो गतो। अहमवि चिंतयामि—किं पुण कायवं ? ति. अकुछोइय(यं) अधम्मो अयसो अकिती जीवियसंदेहो, सबेहिं कारणेहिं न जुज्जइ पंडियजणस्स परदार-10 गमणं. किं पुण रायकण्णाए समं समागमो ति सुहको ? । तिम्म चेव पतिदिवसे बहुरूवो नामनामओ नहो सो बहुपरिवारो गिहंगणिम्म चेव नहपेच्छं दछयति पुरुहुय-वासव- कथनाइयं परदारविदारयं नाडयं ति । इमेणं अत्थेणं—

### परदारदोसे वासवोदाहरणं

वेयहस्स वाहिणाय सेढीयं रयणसंचयपुरिमा इंदकेऊ नाम विजाहरराया। तस्स दुवे 15 पुत्ता आसि विडला विजाहरा पुरुद्वय-वासवा नामेणं । ततो वासवो वेडवियमेरावण-मारुढो गगणपद्देणं सबं भरहवासं हिंडमाणो सुदूरमणीयं गोसमरिसिणो आसमं दद्दण झत्ति बेगेणं ओबइओ । गोयमस्स य वावसस्स पुर्व नामाऽऽसी 'कासबो' ति, सो वाव-साहिबती । ततो सो गोहोमं काउं पवत्तो । रुहेहिं तावसेहिं अंधकृवे पिक्सत्तो । तस्स य कंदिपिश्रो नाम देवी पुत्रसंगिहको, तेण य सो नायो । आगंत्ण य कृयसभीवं बसह-20 क्वं काऊणं पुच्छं अंधकृवे ओगाहइ ति, तत्य लग्गो उत्तारिओ। तओ से 'अंधगोयमो' त्ति नामं संवुत्तं। देवेण य भणियो-अमोहद्रिसी देवा, वरेहि वरं अहिरुइयं जा ते दल-यामि ति । तेण भणियं-विद्वासवस्य तावसस्य मीणगाये सुयमाँऽऽह्हं द्वावयसु । तेण य से सा द्वाविया । ततो सो ताब्झो तओ आसमपयाओ अवक्रमिऊण अयोहण-स्स रण्णो विसयसंधीए रमणीए अडवीए से आसमं करेइ । अयोहणो व राया देक्संदे-25 सेणें भरपिं सार्छ भरेऊण गोयमरिसिणो ना(नी)ऊण दलयह । ततो सो तत्थ वासवो गोयमरिसिणो मज्जं विद्वासव-मीणगासुयं आहर्लं नाम इत्थिलोलो [\* आहर्लं \*] दट्टण तीए समं करेति संसग्गि गोयमरिसिणो परोक्सस्स । गोयमरिसी य पुष्फ-फल्ल-सामिहेयस्स गतो आगतो । तं च वृत्सवो दृष्ण भीओं बङ्क्वं करेइ । नायो य गोयमरिसिणा, वहिस्रो य परदारदोसेणं ॥

र्जं प्रसं अज्ञपुत्ता जंजा विशा । र किंणुका विशा । १ भिहिलुं क १॥ ४ उ० मे० विना-इन्स्य — जंभरहेण सा जी इ.स. १ मो १। जंसा विशा । ५ अदि संक १॥ ६ ल्लं द्रुण ली १॥ ७ जो विशासक जी १॥

5

एवं सोजप अहं, हुगुणाणियजानधम्मसंवेगी । चितेमि—न में सेयं, सणमवि एत्यं विखंधेतं ॥

सुष गमिस्सामि चि।

अह अहुरत्तवेछे, सुत्तविदक्को सरं निसामेमि । दुक्खपर्वरनीहारं, पहिनुद्धो पासहे देविं ॥ नाहरइ य मं अग्गंगुलीए अहयं पि से गक्षो पासं । सा मं असोयवणियं, नेऊण इमं परिकहेइ ॥

पुत्तय! धुँणसु— कामपडागासंबंधो

चंदणपुरे णयरे अमोहरिक नरवती आसि, तस्य चारुमती नामं देवी, पुत्तो य 10 चारुचंदो कुमारो । वसुमित्तसुओ सुसेणो य से अमचो । ते य तस्स रण्णो सबक्रज्ञ-वहावगा । तत्थ य अणंगसेणा णाम गणिया । तीसे सुया कामपडागा नाम दारिया । दासो य दुम्मुहो नाम । सो य दासीणं वावारे रण्णा निडत्तो ।

रूवेण आगमेण य, बुद्धीय य तत्थ चंदणपुरम्मि । कामपडागाँसरिसी, अण्णा कण्णा उ णाऽऽसी य ॥

15

अहऽण्णया कामपडागं नरिंदभवणा णिगच्छमाँणी दुम्मुहो दृह्ण छवइ—वसिहिसि मए समं ? ति । ततो तत्थ य निच्छियंती परुद्वेण करेण गहिया भणइ य—जइ जिणसासणं अभिगयं में, एएण सम्बवयणेण दुम्मुहमुहाओ सुमामि । एवं भणिए मया दासो देवयाप-भावेण अवष्फरो चेव विष्फुरिङण एगंतिम्म निरुद्धो । कामपडागा वि गया सभवणं । दुम्मुहदासो य तीसे पदुद्वो ।

अह अण्णया क्याइं तावसा वड्य-संडिलि-उदयर्बितुपामोक्सा पुष्प-फठाइं गहाय रण्णो उवणेति, ते य ताव निवेएंति, जहा—अम्हं आसमे जण्णो ति, तस्स अरहह तुन्भे परिरक्सणं काउं। ततो राया वसुमित्त-सुसेणामबेहिं समं संपहारेऊण चारुचंदकुमारं छवइ—गच्छ तुमं तावसासमं, तत्य जण्णस्स परिरक्सणं कुणह। ततो सो कुमारो विख-छवाहण-बछसमग्गो बहुजणेण समं संपत्तो। तम्मि य जण्णे वष्टमाणे चित्तसेणा कर्लिंग-25 सेणा अणंगसेणा कामपडागा य संघंसएण पेच्छाओ दख्यंति। तुम्मुहो य दासो कामपडागाए वारगं जाणिता सूईनट्टं आणवेइ। ताओ य सूईओ विसेण संजोइता कामपडागाय नबणहाणे ठवेइ। तं च कामपडाया जाणिऊण उवाइयं करेइ—जइ नित्थरामि पेच्छं तो जिणवराण अहाहियं महामहिमं करिस्सामि। चउत्थमतेण य तं नित्थरइ पेच्छं। ता व सूईओ विससंजुत्ताओ देक्याए अवहियाओ।

अह तत्थ चारुचंदो कुमारो कामपडागाव नट्टिम परितुद्दो कस्य-तुवियमादीणि सवाणि आभरणाणि क्रत्त-चामराओ य दळयह । ततो निवत्ते जण्णिम कुमारो आगच्छइ

१ सुण ली ३ ॥ २ °गासिरिम अष्णकयां व्यक्ती उ २ मे॰ विना ॥ ३ °माने दु° ऋां० ॥

निराभरणह्नवो । तं च राया दद्दूण उलुग्गाभरणसिरओं चिंतेति—िक नु हु कुमारो उलुग्गसरीरों अतीव चिंतावरो य दीसइ ? ति । पुच्छइ य राया कुमारस्स परियणं—कस्साऽऽभरणाणि कुमारेणं दिण्णाणि ? ति । तेहिं भणियं—कामपडायाइ ति आभरणाणि छत्तं चामराओ य दत्ताणि । कामपडागा य सवपयत्तेण जिणवरिंदाणं महिमं 5 करेइ । चारुचंदो वि य कुमारो केवलमेत्तं भमुहा य फंदेइ ।

न वि ण्हाण-गंध-महं, न य मोयणं च आसण-सयणं। इच्छइ भणइ य मायं—करेहि महिमं जिणवराणं॥

ततो 'होउ'ित देवीए भणियं । तं च राया सोऊण छवइ देविं—कासवकुछं वहेट चारुचंदो ति । देवीए छवियं—अणंगसेणाए ति । सा य अणंगसेणा रायसमीवे चेव । 10 ततो राया अणंगसेणं पुच्छइ—अणंगसेणे ! किं कामपडाया साविय ? ति । ततो अणंगसेणाए छवियं—सुणह सामि ! जो अत्थ परमत्थो—

#### सामिदत्तसंबंधो

सामि! इहं चंदणपुरवाणियओ पाउसकाले य विदेसो आगतो सामिदत्तो ति नामेणं अरहंतसासणरओ। कामपडायाए य सो अभिरुइओ हियए से अभिरमइ। ममं च णाए 15 कहियं। मए य सो घेतूण घरमाणीओ 'दारियं से कामपडायं दाहामि' ति। तेण य [ण] इच्छिया। ततो 'से पायसोयं आसण-भोयण-पूर्यं च काहामो' ति कडयं पि नेच्छइ 'पोसिहओ' ति काऊण। ततो णं अन्हेहिं पुच्छामो धन्मं। ततो सो अन्हं अणगारधन्मं सावयधन्मं च साहेह। भणइ य—

### अणुवयाणं गुण-दोसा

20 वाणारसीए नयरीए अरहदासो नाम सत्थवाहो सावओ, भजा से जिणदासी, तीसे पुत्तो अहं सामिदत्तो नामं। मम य भजा मुणिदत्ता य। सदारसंतोसं च मे वयं गहियं, तं मुइत्ता नाहं अण्णाए समं वसामि। अणुवयाणं गुण-दोसे अम्हे कहेइ इमे— पाणाइवायगुण-दोसे मम्मण-जमपासोदाहरणं

वाणारसीए चेव नयरीए दुमिरसणो नाम राया, सुमंजरी य से देवी। आरक्तिओ 25 जमदंडो चोरगाहो। तत्थ य जमपासो नाम मायंगो परिवसइ। नलदामो नाम वाणियओ, पुत्तो य से मम्मणो। तेहिं दोहिं वि अभयदिण्णो रण्णा रुक्त दिहो। मम्मणो पियरं भणइ—मारेहि। तेण निच्छियो मारेडं, सो वि य वारिओ—मा मारेहिसि। तेण य तस्स पमत्तस्स मारिओ। दिहो य पियरेण। ततो जमदंडेणं चोरग्गाहेणं गेण्हेत्ता रण्णो खवणीओ। रण्णा पुच्छिओ तुण्हिको अच्छइ। जमदंडेण पिया से सक्सी ओदिहो। 30 तेण बाहरिड [पुच्छिओ कहेइ—सामी कथावराहो मे पुत्तो।] रण्णा जमपासो मायंगो सहावेठण भणितो—मम्मणं मारेहि। ततो भणइ मायंगो—सणह सामि!—

१ °रो निच्छायसरीरो अतीव शां० विना ॥ २ पुरुष छी ३ शां० ॥

हत्थिसीसे नयरं दमद्त्तो नाम वाणिययां आसि । अण्णया य सां अणंतिजिणसयासे पत्रइक्षो, तवप्पभावा सबोसिहसंपण्णो जाओ, इहं च आगतो पिउवणसमीवे पिंडमं ठिओ । गम य पुत्तो अइमुत्तो उवसिग्यओ तस्स पायसमीवं गतो । सो अरोगो जाओ । ततं तेण ममं किह्यं । अहमिव सपरिजणो उवसिग्यओ तस्स समीवं गतो । मुक्कोवसग्गो च सावयधम्मं अणुवयाइं गिण्हामि । तेण हं सामि ! जीवे ण मारेमि । जइ वि सामी सीसं ठ छिंदेह तो वि न मारेमि।ततो रण्णा पूजिओ विसिज्जओ (मन्थामम्-८४००) य, पूजिओ तहेव नलदामो वि । मम्मणो अण्णेण मारिओ । एए गुण-दोसा अमारेत-मारेताणं ॥ अलियवयणगुण-दोसे धारण-रेवइउयाहरणं

इयाणिं अलियवयणदोसा—पोयणपुरे नयरे धारणो रेवई य दो वणियवयंसा परिवसंति । अण्णया धारणेणं रेवइस्स हत्थाओ छक्खस्स मंडं मिर्यं । एकामेकी य 10 छक्खा दायवं ति । सो तेण मंडेण ववहरंतो ईसरो जाओ । रेवई य तं धणं मगाइ । धारणो अवलवइ । रेवइणा रण्णो लेहवियं—नित्य सक्खी मे । कारणिएहिं रण्णो समीवे तुला परिसाविया—जइ धारणो धरेइ ततो तुला पडेउ । पडिया । पुणो—जइ रेवई न धरेइ तो तुला मा पडउ । न पडइ । रण्णा रेवइस्स छक्खं दवाविड 'अलियवादि' ति काउं जीहा छिण्णा । एए अलियवयणदोसा गुणा य ॥ 15 अदिण्णादाणदोसे मेरुस्स गुणे य जिणदासस्स आहरणं

मगहाजणवए वडुए गामे अरहदत्तपुत्तो मेरू नाम गामउडो परिवसइ । तत्थ अण्णो उग्गसेणो नाम कोडुंबी परिवसइ । सो य रात्तं पाणिए पढंते केयाराणं पार्लि वंधिकण केयारे पाणियस्स भरेत्ता गाहपरिच्छं जाव करेइ ताव मेरू गामउडो केयारपार्लि भिंदिकण अप्पणए केयारे भरेत्ता गाहेइ । उग्गसेणेण दृहूण छेहवियं राइणो । तेण सस-20 क्खी पिया उदिहो । तेण पुच्छिएण जहावत्तं सिष्ठं । रण्णा अरहदत्तो सच्चादी पूइओ, गामउडो सूळाए भिण्णो, उग्गसेणस्स गामउडसंतियं छेतं दिश्रं ॥

अहवा इमं अदिण्णादाणे पसत्थं बीयं उदाहरणं—वसंतपुरं नयरं। जिय-सत्त् राया। जिणदासो सावगो। सो य जियसत्त् अण्णया अणुयत्तं निग्नओ अस्सं वाहेइ। कुंडळं च से पिडयं। सो पुरिसे संदिसइ—मग्गह कुंडळं 'जेण केणइ 25 गिह्यं ति। जिणदासो य तेणऽवगासेण गच्छंतो कुंडळं दहूण पिडिनियत्तो। पुरिसेहिं चितियं—िकमेसो नियत्तो १। ते य पुरिसा तं पएसं गया तं पिच्छंति कुंडळं। घेतूण णेहिं रण्णो उवणीयं। राया पुच्छइ—कत्तो छद्धं १ ति। ते भणंति—जिणदासाउ ति। गया ते। राया कुद्धो भणइ—कवडसावओ जिणदासो-ति सहावेत्ता असिणा सीसं छिंदावेह। सो य असी कुसुममाळा परियत्तो। तओ राया पुणो भणइ—रज्जुणा उव्वंधह 30 णं। सा रजू रयणमाळा जाया। तओ रन्ना चितियं—न एस कारि-त्ति ते पुरिसे सहावेह।

१ जइ केणइ दिहं ति शां॰ ॥

सद्दावेता भणइ—कहं तुब्भे भणह 'जिणदासाउ' ति । तेहिं जहामूयं सिट्टं । जिण-दासो पृहत्ता विसन्तिओ ॥

मेहुणस्स दोसे पूसदेवस्स गुणे व जिणपालियस्स आहरणं

चलत्ये-वसंतपुरं नयरं । नलपुत्तो राया । करालपिंगी पुरोहिओ । तेण य राया 5 परितोसिको 'वरदो' ति भणइ । तेण भणियं—जं महिलं पिच्छामि रूविणि तं गिण्हामि ति। रण्णा भणियं-जा इत्थिया इच्छइ तं गिण्हस. अणिच्छंतिं गिण्हसि पत्थेसि वा तो ते जो पारवारियस्स दंडो तं करेमि ति । तत्य य पूसदेवो नाम वाणियओ तस्सेव पुरोहियस्स मित्तो, तस्स य प्रजमितिरी भारिया, विज्जुलङ्या दासचेडी । सा य विज्जुलङ्या तेण प्ररोहिएण भणिया-प्रमिसिर तहा करेहिं जहा ममं इच्छइ ति । तीय व भणिया 10 पडमसिरी । पडमसिरीए य अप्पणा पुरोहिको भणिको-मित्तो ते जाणिहिति ति । तेण भणियं—तहा करेमि जहा न जाणइ। तं च पछमसिरीए पूसदेवस्स कहियं पुरो-हियचरियं। पुरोहिएण य रण्णो सीसदुक्खं कयं। रण्णा पुरोहिओ सहाविओ-सज्जवेहि। सज्जवियं च णेण । ततो पुरोहिओ रायं भणइ—एस पुसमित्तो किंजंपिदीनं किंजंपि-सडणगाणं कारणा गच्छड, ते सुरूवा महुरं च छवंति । रण्णा पूसिमत्तो सद्दाविड भणिओ, 15 जहा-किंजंपिदीवं किंजंपिसचणगाणं वसस् । तेण पडिवण्णं, वेइयं च पुरोहियचरियं । घरे य णेण भूमिघरयं खणावियं । पचइयपुरिसा य तत्थ ठविया, भणिया य—पुरोहियं बंधेडण पच्छण्णं मम समप्पेजह, निजह निग्गमएण । निग्गओ पुरोहिओ, दासीए पच्छण्णं आणेत्ता पहुंके निवेसाविओ, पडिओ भूमिघरे, पुरिसेहिं बंधिऊण पूसिमत्तस्स समिपको। पच्छण्णं चेव तेण णीओ। छण्णं(ण्हं) मासाणं पहिनियत्तो रण्णो कहेइ-सुबह 20 मर किंजीपसडणगा गहियाँ, एको आणीओ, तं पेच्छह । तेण सो पुरोहिओ मयणेण लेच्छारेता नाणाविद्वेहिं पिच्छेहिं मंडिओ। रण्णा भणियं केरिसं लवेइ ?। पुरोहिओ आराए बिद्धी लवइ-किंजंपं किंजंपं। तती राया पेच्छितं परं कोउयं गती। दंतिहिं पचिमयाणिओ । पेच्छइ पुरोहियं पिच्छेहिं वेढियं । रण्णा पूसदेवो पुच्छिओ-किं एवं १। तेण सिद्धं—जहा एसी दस्सीलो. अणिच्छिया महिलिया गेण्हति पेच्छह य ।

25 तओ रण्णा अऔमइं इत्यिपहिमं अवयासाविओ मओ। एए अणियत्तीदोसा ॥
इदाणि पसर्थं—महराए अजियसेणो नाम राया, तस्स अगमहिसी मित्तवती।
अण्णया य अवणरण्णा अजियसेणस्स रण्णो नेतरं एकं सुर्हु-सुद्ध-महस्त्रयं पाहुढं
विस्तित्रयं। तं रण्णा मित्तवतीए दिण्णं । मित्तवती रायं भणइ—सामि! बीयं एरिसं
घडावेह । रण्णा क्षवण्णकारसेणी सद्दावता। तं पहिच्छंदओं दिण्णो—बीयं एरिसं घडेह ।
30 तं सेणीए जिण्णाहियसुवण्णकारदारयस्य पणामियं 'एस परमनिक्णो' ति । सो य तं
पच्छणां भूमियरे घडेह, बढेता रण्णो उवहवेह । राया य तं पिच्छिऊण परं विन्हियं

र विकास निष्या । र पडमावती आ क र निना ॥ र व्या । ते सब्वे मया पूर्ण शां० निना ॥ ४ व्हु सक्कं म उर कसं०। व्हु अकं म शां० ॥ ५ व्मार्क्स शां० निना ॥

गतो । देवी य तं सुवण्णगारं पासिकण मयणसरताडिया उम्मित्तया आया । रण्णा य तं परमत्यं वियाणिकण भणिया—गच्छ जिणपालियसयासं ति । ततो सबाछंकारभूसिया गया जिणपालियसयासं ति । ततो तेण भणिया—अहं अपुरिसो ति । विरागमागया सत्यीभूया पडिगया । रण्णा जिणपालिओ पूड्तो । ततो रण्णा मित्तवती विसज्जिया ॥ परिगगहगुण-दोसे चारुणंदि-फरगुणंदिआहरणं

वसंतपुरे जियसत्त् राया, तस्स दो गोमंडला । तेसु दुवे गोमंडलिया, तं जहा— चारुणंदी फग्गुणंदी य। चारुनंदी जाओ गावीओ रूविणीओ वण्ण-रूव-संठाण-सिंगा-ऽऽगितीहिं कल्लाणियाओ महियाओ अखंडणांओ ऊधसमावत्ताओ ताओ रण्णो अंकेण अंकेइ, जाओ विरूवाओ वण्ण-रूव-संठाण-सिंगा-ऽऽगितीहिं खंडणाओ लंडियाओ मासु-राओ ऊहविरहिआओ ताओ अप्पणएणं अंकेणं अंकेइ। फग्गुणंदी पुण जाओ सुंदरीओ 10 वण्ण-रूव-संठाणा-ऽऽकितीओ(तीहिं) कल्लाणियाओ महियाओ उहसमावत्ताओ ताओ अप्प-णेणं अंकेणं अंकेइ, जाओ विरूवाओ वण्ण-रूव-संठाण-सिंगा-ऽऽकिईहिं खंडणाओ मासु-राओ लंडियाओ ताओ रायअंकेण अंकेइ।

अण्णया य जियसत्तू राया चारुनंदिंगीउछं गतो पुच्छइ चारुनंदिं—मम कयराओ गावीओ ?। रायंकियाओ अप्पगअंकअंकियाओ य ते य दोण्णऽवि वग्गे दहूण परितृहो । ततो 15 पुणो फरगुणंदिगोउछं गओ । फरगुणंदिणाऽवि दरिसावियाओ गावीओ रायंकंकियाओ अप्पगअंकंकियाओ य । ताओ य दहूण रुहो राया तं फरगुणंदिं विणासावेद, तं च गोमं- दहं चारुनंदिस्स देइ, पूष्ट णं ॥

बुँद्धा णं दोण्णि एयाणि तस्स पासे । [\* एयाणि ति पंच अणुवयाणि, पासिन्म तस्स सामिदत्तस्स सावयस्स \*] कामपडाया अहं [च] सोडण जायाओ सावियाओ ।। 20

दुम्मुहस्स य दोसे परिकहेइ--गहणदोसे सूईओ य विसिलताओ य। ततो दुम्मुहो. रण्णा बज्जो आणतो।

## इसिदत्ता-एणियपुत्ताणं कहासंबंधो

तावसा य उदयबिंदुप्पिसयओ य बिहादीणि फलाणि गहाय सुणयच्छेद उवज्झायस्सं कारणा तस्य संपत्ता । ते य ताणि फलाणि रण्णो उवणेति [ विण्णवेति ] य—देव ! सुण-25 गच्छेद उवज्झादो कामपदायं रंगे नश्चमाणि दहूण अकलीभूओ, तं देव ! कामपदायं 'धम्मो' ति दल्लयसु. अह न देसि तो मयणसरतालिओ पाणे परिश्वयह । तं रण्णा छवियं—कामपदाया कुमारस्स दत्ता, अण्णा जा तुब्भं रोयई सा दिज्जह । ततो तेहिं छवियं—अम्हं अण्णाए न कज्जं ति । ततो रण्णा पिक्सिद्धिया, आवासो य सिंद्त्तो 'एत्थं वीसमह' ति । महो वियओ णिहत्तो । आगया य देवी, दहूण य ताणि विल्लदीणि रायाणं छवह—अहो 30

१ अहं न पु<sup>°</sup> क ३ ॥ २ <sup>°</sup>णाओ आसुराको छंडियाओ ऊष<sup>°</sup> शां० विना ॥ **१ °को विवण्ण** शां० विना ॥ ४ <sup>°</sup>गोमंडछं शां• विना ॥ ५ छुद्धा की ३ ॥ ६ <sup>°</sup>डू आवडू सा ली० व० ॥ व० हिं० ३८

सामि ! ईमाणि बिहाईणि फलाणि हारीणि सुत्पमाणाणि साउजुत्ताणि य, कओ एयाणि ? केण बा आणियाणि ? त्ति । तओ राया ते वावसरिसओ सहावेऊण तेसि बिहादीणं फळाणं उप्पत्ति पुच्छइ। तत्य उदयबिंद् नाम तावसी हरिवंसूप्पत्ति रण्णो परिकहेइ, तेसिं रुक्खाणं पसूई एयाणि बिहादीणि फलाणि ति । कुमारस्स य कामपडायाए दारियाए समं निवत्तं कहाणं । 5 ततो रायाणं देवी छवइ—सामि! जत्थ एयाणि बिलादीणि तत्थ गच्छामो। ततो राया वसमित्त-ससेणामबेहिं वारिज्ञमाणो देवीए असग्गाहेणं गतो चंपं नयरिं, तत्थेव उज्जा-णिम ठितो । तत्थ चंडकोसिओ नाम कुछवती । सो य आरामो पुष्फ-फछकारणा देवीय खंघावारेण य सबो विणासिओ छडिओ य। ततो रुट्टो चंडकोसिओ रण्णो सावं दल-यह—दुराचार! जम्हा ते महं आरामो विणासितो छुडिओ य तम्हा तव मेहुणसंपत्तीकाले 10 सयहा मुद्धाणं फुट्टीहित्ति, ततो कालं किरस्सित । एयं राया सोऊण भीओ तहा निग्गओ चेव गतो नंदणवणं, रज्जं परिचज्ज तावसो पवतितो, देवीए मंजुलाधाईए समं तवं चरइ। ततो अण्णया कयाई रण्णो वक्कलचीरमुवगया सुक्कपोग्गला । देवीए य तं वक्कलं परि-हियं। ते पोग्गला जोणि अणुपविद्वा। सा य देवी कालसमएणं दारियं पस्या। तीसे य रिसिदत्ता नामं कियं। तीए य देवी मंजुला धाई राया [य] वणिबहेहिं परिकम्मं 15 करेंति। सा य देवी रण्णो अञ्झोववाएणं कालधम्मुणा संजुत्ता। इसिद्त्ता य संबद्धिया जोवणं पत्ता अतीव रूवेणं सुरूवा।

तं च आसमं अण्णया कयाइं दोण्णि अणगारा संतवेग-पसंतवेगा नामेण नहची-रिणो आगच्छंति । ते य तिम आसमे रण्णो बालियाए य धम्मं परिकहेंति । तेसि च अतिए धम्मं सोऊण इसिद्ता साविया जाया ।

- 20 तं च आसमं अण्णया कयाइं असि-खेडयहतथो पुरिसो आगच्छत्ति । मग्गेण य से खंधावारो अणुष्पत्तो । तेण य रण्णो पायपडणं कयं । पुच्छिओ य रण्णा—कओ तुमं ? कओ वा आयाओ ? ति । तेण भणियं—अहं सयाउहस्स पुत्तो सिलाउहो नाम चारुमतीए देवीए भद्दओ तव भायणे जो ति । ततो सो ऊण राया परितुहो तस्स इसिद्तं दलयइ । ततो तस्स इसिद्ताए समं (भन्थाभम्—८५००) वत्तं कहाणं ।
- 25 अण्णया तीय य रिडकाले गब्भो आहूओ। सो य ततो कइवाहएण गतो कुमारो। सीसे वि य गब्भो परिवहुइ। विसफले य आहारिएणं मरइ मंजुलिया। इसिदत्ता य कालसमएणं दारयं पयाया। पस्यमेत्ता चेव स्यारोगेणं उवरया। ततो सो मुच्छिओ पिया। मुहुत्तंतरेण य आसत्थो दोहिं वि करयलेहिं कुमारं गेण्हिऊण उच्छंगे काऊण कलुणाइं कंदमाणो विचितेइ—िकह हं जीवावेस्सामि ?—ित्त अंसूणि विणिम्मुयमाणो 80 एगागी कलुणं विलवेइ। ततो य सा इसिदत्ता वाणमंतरी जाया मिगीरूवं, एका मिगी चेक्षिगा दोहिं कालमुणएहिं मंडलं परिबमममाणी महंगणं संपत्ता। एकेण य से

चेहुओ गहिओ, इयरी वि मढमती[इ], ततो सा जीहाए दारयं पलीढा वयणसमीवे य

१ पुषाणि वि° शां०॥ २ प्वारेण आ° शां०॥

से थणयं काऊण पविज्ञया। ततो राया नेव्युओ। एवं सा मिगी वेळाणुवेळमागंतूणं दारयं प्रज्ञेद्द । ततो सो दारगो संबुद्धो।

अण्णया कयाइं सैमिहागओं भगमाणो सप्पेण खइओ, विसघारिओ य मरिडमारद्वो । मिगीए आगंतूणं जीहाए छीढो, निविसो कथो, जीवाविओ य। जा सा मिगी पुत्त ! सा हं पुष्ठं इसिदत्ता आसि । ततो मया दिवं देवीरूवं काऊण सो सप्पो तिज्ञओ, छिवेओ 5 य—चंडाल चंडकोसिय ! अज्ञ वि कोहं न छुट्टेसि ? । एवं सो सप्पो तत्थ संभारिय-पुववेरो अप्पाणं खवेऊण रम्मिम आसमपए भत्तपरिवायं काऊण अचिरा कालगतो । ततो मेरुगिरिणो णंदणवणे बलकूडिम्म बलो नाम देवो आगतो ।

इओ य सावत्थीए नयरीए सयाउही राया कालधन्मुणा संजुत्ती । सिलाउही राया जातो । तं च रायं कालगयं जाणेत्ता सबे सामंतरायाणो विवच्छिया । ते य सिलाउहेण 10 रण्णा सबल-बाहणेण णिगगंतूण सबे पराजिया पाडिया य । ततो पुणरवि सावत्थिमा-गंतं अगुजाणे द्वितो । ततो हं रिसिदत्ता तावैसिह्वं काऊण आरण्णाणि य पुष्फ-फ-ळाणि गहाय रण्णो अग्गदारे द्विया । ततो रण्णो दारवालेहिं निवेइयं—तावसी दारे ति । ततो रण्णा लवियं-पविसन् । तओ सा सह दारएण पविद्वा रण्णो सिरिमंडवं बहुजणा-डहं । तत्थ रायाणं पेच्छइ सबवण्णाणं दिक्खियाणं च हिए रयं । ततो सा तावसी रा-15 याणं आरण्णेहिं पुष्फ-फलेहिं अभिनंदिऊण छवइ—राय! एस ते पुत्तो, तव चेव गत्तसम्-टमवी, पडिवर्जं णं पुत्तते। ततो राया [भणति—]होए सुणिजइ, जहा—[जे]केइ आसमेस द्विया ते सबे सचवादिणो, तुमं पुण तावसी मिच्छं वयसि, अपुत्तस्स ममं कओ पुत्तो १। ततो सा तावसी छवइ-रायं ! जहा बिंबाओ पडिबिंबं भवइ आद्रिसमंडलाओ, तहा तुमं पि अप्पणिज्ञयं पुत्तं न याणिस पुत्तत्तेण आगयं ?। ततो राया छवइ—ताविस ! जो 20 परीयं पत्तं भणति 'ममेस पत्तो'ति, सो जे परदारे दोसा तेहिं दोसेहिं लिप्पइ। तती तावसी छदइ - कुकुहुकुँडु ति जेण परायगं दारं !!!. तव सत्रं ते भणामि - पुत्त एव तुज्मं, अप्पणिज्ञए ते दारे जणिओ । ततो राया भणइ-कहं मम एस पत्तो ? कया वा जणि-ओ ? किं सदारे परदारे वा ?. सर्च भणाहि। एवं सा तावसी रण्णा समिभिहता समाणी तं दारयं रण्णो समीवे छडेऊण अवकंता । 25

> आगासिम्म य वाया, 'अमोहरयस्स नत्तुओ एस । रिसिद्ताँप पुत्तो, एस र्तुहं रायवरसीहा !'।।

ततो राया सपरिजणो आगासे वायं सोऊण 'होइ मम पुत्तो' ति तं दारयं गिण्हिऊण अंके करेइ, सिरिन्म अग्धाइ, मणइ य दंड-भड-भोइए—एस मम पुत्तो, सारक्खह णं ति। पुच्छइ य—कओ गया तावसी १। पुरिसेहिं कहियं रण्णो—एसा गच्छइ ति। ततो 30

१ सिगहा<sup>०</sup> ही ३ शां ।। २ <sup>०</sup>वसरू<sup>०</sup> ही ३ विना ॥ ३ <sup>°</sup>जिणं क ३ गो ३॥ ४ <sup>०</sup>रावणं पु<sup>°</sup> शां ० विना ॥ ५ <sup>०</sup>कुहु सि उ २ मे० ॥ ६ शां ० विनाऽन्यत्र—सेन्वते क ३ गो ३ उ २ । सेन्वाते ही ३ । सेन्वंते उ० मे०॥ ७ <sup>०</sup>सापु<sup>०</sup> शां ० विना ॥ ८ तुमं शां ०॥

राया च्हेकण तीसे मगाओ पहाइओ, 'एसा इमा, एसा इम'ति जाव आसमं संपत्तो, तत्य रिसिद्त्तं पासिकण परितृहो निव्वुओ जाओ । ततो सा तावसी दिवं देवलवं काकण पमासभुदएण उज्जोएंती रण्णो पिउणो य धम्मं परिकहेइ।

एयंतरे य बलो नाम देवो एइ। सो देविं वंदिऊण छवइ—अहं चंडकोसिओ आसि 5 इहं सप्पो, तं तुब्भं गुणेण भयवैई! मए देवत्तं संपत्तं-ति पुणो वंदिऊण पिडगक्षो। इयरे वि य अमोहरयरायाणो उवगया धम्मं। धम्ममणा देवीए अट्ठावयं पष्टयं नेउं संत-वेग-पसंत्वेगाणं अणगाराणं सिस्सा दिण्णा। ततो साहुणो जाया।

जो सो वि बालओ ड, एणियपुत्तो ति एस सो राया। जलणप्यहस्स भर्जा, सायरभिण्णे अहं णागी॥

10 ततो मया भणिया—देवी! किमत्थं तुज्झं भवणं सागरिभन्नं १ ति, कया वा केण व भि-ण्णं १. एयं मे परिकहेह । [सा भणइ—] सुणसु पुत्त! ओहियमतीओ, सबं ते परिकहेमि— सगरसुयसंबंधो, अहावए खाइखणणं, तेसिं डहणं च

सागेए नयरे इक्लागवंसकुरुप्पस्या दुवे भायरो रायाणो आसि—जियसत्तू सुमित्तो य । तेसिं दोण्हं पि दुवे भज्जाओ—विजया वेजयंती य । ताओ दुवे इमे चडहस 15 महासुमिणे पासंति । तं जहा—

> गय वसह सीह अहिसेय दाम सिस दिणयरं झयं कुंभं। पडमसर सागर विमाण, भवण रयणुश्चय सिहिं च।।

तेहि य राईहिं मुनिणयपाढयाणं ते मुनिणया परिकहिया । तेहिं वागरिया—एगो तित्थयरो भविस्सइ, बितिओ चक्कविट्ट ति । कालेण य ताओ पस्याओ । जियसत्तुणा 20 निव्वते बारसाहस्स पुत्तस्स नामं अजिओ ति सुमित्तेणं सगरो ति । ते अगुपुबेणं संवद्विया जोवणमणुपत्ता रायवरकण्णयाणं पाणिं गाहिया ।

अण्णया जियसत्त् (त्त)रण्णा अजिओ नियगपुत्तो रज्जे ठिवओ, भाइपुत्तो सगरो जुवरायरायते । ततो जियसत्त् राया उसहसामिणो तित्थे थेराणं अंतिए संजमं पिडविजित्ता
सिद्धिं गतो । ततो अजिओ राया सुचिरं रज्जं परिवालेऊण तं परिवाज तित्थयरो जातो।
25 सगरो वि चोइसरयणाहिनो नवनिहिनती चक्कवट्टी जाओ। तस्स्र य सगरस्स रण्णो जणहुकुमारपमुद्दाइं सिर्हें पुत्तसहस्साइं। सबे य ते हार-मज्डधरा पियरं आपुच्छिऊण सरयण-निद्दओ बसुइं पिनयरंति । सवजणस्स संपयाणं हिरण्ण-सुवण्णमादी दलयमाणा जसो
कित्तं च अज्जिणंता अद्वावयं नगवरं संपत्ता । सिद्धे वंदिऊण तत्थ य ते जिणाययणं
धूमरयणमादीयं पिडमा दहुणं अमचं पुच्छंति—केण इमं आययणं कयं ? कह्या व ?
30 ति । ततो अमचेण भिणया—

**१ विहेए सए** शां० विना॥ २ प्ता सवणे अहं णाहणी ही ३॥

10

## अङ्गावयतित्थाचयात्ती सिद्धगंडियाओ य

आसि इहं पवरलक्खणसंजुत्तो उसहो नामं पढमराया, जेणिमा पुर्वि पया निन्मिया। सो पुत्तसयं रखे अद्विसिचिकण भयवं दिमयरागो निविण्णकामभोगो अणुत्तरं सामण्यं पालइत्ता निद्धंतरय-मछो दसहिं अणगारसहस्सेहिं सिद्धं मुक्लं गओ महप्पा इहं पहए, तस्स इमं आययणं थूमा य । तस्स पुत्तो आसी भरहो नामं पढमचक्कवट्टी 5 चउदसरयणाहिवई नवनिहिवई, तेण इमं आययणं कारियं पडिमा युभिया य ।

सो य भयवं समउद्दक्षेवछनाणी सामण्णं पडिवज्जिङण अंतगडो । तस्स य गुण-विणय-माहप्पसंजुत्तो रयणदेवयापरिहीणो सयमेव इंदेण राया अहिसित्तो आइच्चजसो नामं सैयलं भरहं अुत्तूण निक्खंतो।

तस्स य महाजसो तस्स, य अडबळो तस्स होइ बलभहो । बलविरिय कत्तविरिओ, जलविरिओ दंडविरिओ य ॥

एएहिं उसहसामिस्स, जो उत्तमो महामउडो । स्रो धारिओ सिरेण परं, सेसेहिं न चाइओ बोढं ॥

ततो य परिभंजित्ता आच-उबत्त-विरिएहिं परिहीयमाणा नरवरा चोइस सयसहस्सा राईणं उसहस्स भयवओ पढमतित्थयरस्स पउष्पए सिद्धि संपत्त ति । "सबद्धिम य इक्नो" 15 गाहा ॥ ''एवं एगुत्तरियां' गाहा ॥ ''तेण परं आविलयां' गाहा ॥ एयासि इयरो (१) एयासि गाहाणं इमो कैंत्थो । स्थापना चेयम-

|    | स॰<br>ल॰ |    | 1 1 |    |   |    | 1 1 | सि <b>॰</b><br>ल॰ | 1 1 |    | 1 1 | ਚਿ•<br>ਲ• | 1 1 |    | सर्वार्थ<br>ल॰ | सिद्धा<br>लक्ष |
|----|----------|----|-----|----|---|----|-----|-------------------|-----|----|-----|-----------|-----|----|----------------|----------------|
| 20 | 9        | 98 | 9   | 98 | 9 | 98 | 9   | 98                | 9   | 98 | 9   | 98        | 9   | 98 | 9              | 98             |
|    | 3        | 98 | 2   | 98 | 2 | 98 | 2   | 98                | 2   | 98 | 2   | 98        | २   | 98 | 2              | 98             |
|    | 3        | 98 | 3   | 98 | 3 | 98 | 3   | 98                | 3   | 98 | 3   | 98        | 3   | 98 | 3              | 98             |
|    | 8        | 98 | 8   | 98 | 8 | 98 | 8   | 98                | 8   | 98 | 8   | 98        | 8   | 98 | ¥              | 98             |

१ निद्धयकरममछो शां ।। २ °हिवो नव° शां ।। ३ सगरुं शां ।। ४ शां । प्रति विद्वाय सर्वास्त्रपि प्रतिषु निम्नोद्भतानि यत्रकाणि पाठश्रोपलभ्यते-स्थापना चेयस् । स्थापना चाऽत्र चिरन्तना केनाऽपि वैगुण्येन 25 नन्टीग्रन्थेन सह विसंवादास सम्यगवगम्यते । ततस्तक्क्णिं-वृत्तिसंवादिनी स्थापितेति-

| 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                       | इत्तिया लक्का सिद्धा।                  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 9                   | 2                   | 3                   | 8                   | 4                   | Ę                   | जाव ५०                   | इतिया सब्बहे पत्थंडे।                  |
| 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                  | 98                       | इत्तिया लक्खा सिद्धा।                  |
| १<br>एवम-<br>संखेजा | २<br>एवम-<br>संखेजा | ३<br>एवम-<br>संखेजा | ४<br>एवम-<br>संखेजा | ५<br>एवम-<br>संखेजा | ६<br>एवम-<br>संखेजा | जान ५०<br>एवमसं-<br>खेजा | इतिया सम्बद्धे पत्यडे।<br>एसा पढमा १ ॥ |

<sup>\*</sup> अत्राऽऽसां गाथानामर्थो न स्वयते ॥

तथी एथं सोऊण जण्हुकुमारपिभयओ कुमारा परितुद्दा विनिह्यमणसा 'जयइ णे कुछं' ति पूरेंति अंबरतछं उक्किद्विसीइनाएणं। ततो कुमारा जण्हुपिभतयो अवरोप्परं संछवंति—अम्ह वि ताणि चेव रयणाणि, ते चेव निह्यो, स बेव वसुद्दा भोवाला य, सबरयणामयं जिणाययणं करेमो। एवं ववसिया। ततो ते जण्हुपिभतीओ कु-

| 9                    | 2                    | ₹                    | ٧                    | ч                    | Ę                    | जाव ५०               | इतिया सिद्धा ।                                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 98                   | 98                   | 98                   | 98                   | 98                   | 98                   | 98                   | इत्तिया लक्खा सव्वहे पत्यदे ।                       |
| 9                    | 3                    | 3                    | 8                    | 4                    | Ę                    | जाव ५०               | इतिया सिद्धा।                                       |
| १४<br>एवम-<br>संखेजा | इतिया लक्खा सन्वहे पत्थडे।<br>एसा विवरीया विद्या २॥ |

| इतिया लक्खा सिद्धा   | 2 | 3 | ૪ | ч | Ę | v | 6 | 9 | 90 | एवं जाव असंखा भावलियादुगाए एगु-                                      |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------|
| इत्तिया लक्खा सन्बहे | २ | 3 | 8 | ٧ | Ę | v | 6 | 8 | 90 | एवं जाव असंखा भावलियादुगाए एगु-<br>त्तरा दो वि गच्छंति । एसा तइया ३॥ |

| इतिया सिद्धा     | ٩ | 37 | ٧ | v | 9  | ११ १३:१५ १७ | एवं एगाएगुत्तरिया उ | नाव |
|------------------|---|----|---|---|----|-------------|---------------------|-----|
| इत्तिया सव्वद्वं | 2 | 8  | Ę | ٤ | 90 | 93 98 98 96 | असंखा। एसा पढमा ४   | u   |

| इत्तिया सिद्धा | 9 | ч | 9  | 93 | 90 | २१ | ર્ષ | २९ | ३३ | एवं | एग  | ाइविट | त्तरिया | जाव |
|----------------|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-------|---------|-----|
| इतिया सव्वहे   | 3 | v | 99 | 94 | 99 | २३ | २७  | 39 | 34 | असं | खा। | एसा   | बिइया   | 411 |

| इत्तिया सिद्धा | 9 | v  | 93  | 98 | રૃષ | 39 | રૂ હ | 83,88 | एवं | एगाइतिउत्तरिया | जाव  |
|----------------|---|----|-----|----|-----|----|------|-------|-----|----------------|------|
| इसिया सन्वद्वे | 8 | 90 | 9 € | २२ | २८  | ३४ | ४०   | ४६ ५२ | असं | खा। एसा तइया   | € II |

| इत्तिया सिद्धा | 3 6  | 96 24 | 999 | १७ २९ १४ | 40/00/4 | ७४ ७२ ४९ २ | एवं तिगाइया दुगाइपक्खेबा                          |
|----------------|------|-------|-----|----------|---------|------------|---------------------------------------------------|
| इत्तिया सव्वहे | 4 9: | २० ९  | 943 | ११२८२६   | ७३ ४ ९  | ६५२७१०३ ०  | एवं तिगाइया दुगाइपक्खेवा<br>सा विसमुत्तरा पढमा ७॥ |

| इत्तिया सन्वहे | 3888849  | ३७४३ ५५ ४० ७६ १०६ ३१ १०० | ९८ ७५ ५५ एसा | विसमुत्तरा |
|----------------|----------|--------------------------|--------------|------------|
| इत्तिया सिद्धा | ३१३८४६३५ | ४१ ५७ ५४ ५२ ९९ ३० ११६ ९१ | ५३ १२९ ० बीय | Ten        |

दुगाइपक्खेवो य इमाहिं गाहाहिं अणुगंतन्वो-

ठिवयं तिगाई विसमु-त्तराए उणतीस तियग हिंदुवरिं। पढमं मुत्तं सेसे सऽट्टावीसेसिमो क्खेवो॥१॥ हु १ पण २ नव ६ तेर ४ सतरसभ, बावीस ६ छ ७ सह ८ बार ९ चउदस १० थ। अद्वावीस ११ छवीसा १२, पणवीस १६ इगार १४ तेवीसा १५॥ २॥ सीयाक १६ सतिर १८ सतहत्तरि १८ इग १९ दुग २० सत्तसीइ २१ इगसयरी २२। विसठि २६ उणसयरि २४ चढवीस २५ छयाल २६ सर्व २७ छवीसा २८ य॥ ३॥ पुण पुण अंतिममंकं, चारे उणतीस ठिवय पढम विणा। सेसे दुगाइखेवो, विसमुत्तर जा असंखिजा॥४॥ पढमाए सिद्धिगईं, जाइ बिह्याइ होइ सन्वहं। एवं एगंतरिया, सिद्धी सन्वहुएरयहवा॥ ५॥

१ °हा भाणा य कुलोवाली य सञ्च° शां०॥

मारा पुरिसे आणवेंति-गवेसह अद्भावयतुहं पष्यं ति । ततो तेहिं गविहो । 'नत्थि तुल्लो पद्मओ'ति निवेइयं च तेहिं पुरिसेहिं। ततो ते अमर्च छवंति—केवइयं पुण काछं आययणं अवसिक्तिस्सइ ? । ततो अमचेण भणियं—'जाव इमा ओसप्पिणि ति' इति मे केवलिजिणाणं अंतिए सुयं । ततो ते कुमारा पूणो वि अन्नमन्नं चेव छवंति-इमस्स चेव सेलस्स परित्ताणं करेमो. होहिंति कालदोसेण लोभघत्या मणुया जे आययणं विणासेति।5 ततो दंडरयणेण समंततो सेलं छिण्णकडयं करेंति जाव पढमकंडतलो ति. खाइयं च खणिडमाढता । ततो वितत्थो जलणपदो नागो चट्ठिओ, आगंतूणं कुमारे छवइ-भो ! भो ! मम भवणदारं मा भंजह ति । ततो कुमारेहिं छविओ-कस्सिमा भूमि ? ति । नागेणं भणियं-तुव्मं, ततो वि मा भंजिहैं 'सि पुष्वपरिग्गहं' ति । 'जइ अम्हं भूमीओ किं तुमे निवारिस ?' ति [ कुमारेहिं ] निब्मत्थिओ गतो सभवणं । ततो ते कुमारा पुन्नेण गया 10 जाव आवह ति । ततो दंडरयणेणं खणंतेहिं गंगा उबत्तेऊण आणीया जाव सेलक्खाइयं ति । सा य अईव सोभाए य निखायए य पडमाणी । ततो तेहिं कुमारेहिं परितुहेहिं उक्टिसीइनाओ कलयलो कओ तुरियमीसो । ततो सो जलणप्पहो नागो तेण सरेण जलेण आपूरिजमाणं भवणं पासित्ता रोसग्गिपज्जलिओ धमधमेंतो निग्गंतूणं तन्मि संधावारे रायाणो अमर्ब पाययजणं मोत्तृण जणहपमुहाणं कुमाराणं सिंह पि सहस्साइं दिट्टीविस-15 ग्गिणा निद्दह् । ततो ते अवसेसा रायाणो अमधो खंधावारो य सागेयनगरमागतो । वंभणपुत्तमरणदरिसणेणं सगरस्स पुत्तमरणनिवेयणं

> बंभणपुत्तमरणका-रणेण सग्ररस ते अमचेणं। धन्माणुरागरत्त-स्य पुत्तमरणं तेहिं कहियं॥

एईसे गाहाए इमो अत्थो—ततो सो अमचो सागेयं नयरमागतो समाणो सेसाऽम-20 बेहिं राईहिं वेजेहि य संपहारेडं रण्णो पुत्तमरणसुणावणनिमित्तं इमं कैयगं करेह—

सत्पद्दं बंभण पुँतं पासेणं बंधुपरि(प्रन्थाप्रम्—८६००) वारियं पत्थुपरिभूयं उक्खि-बिऊणं रायमवणं पवेसेइ। ते य तस्स बंधवा पुणो पुणो कलुणयाणि कंदमाणा रण्णो निवेदंति—अम्ह एसो एको चेव पुत्तो सत्पद्दहो मरइ, ता राय! तं करेह जहा णं एस जी-बइ ति। ततो सो राया वेक्के सद्दावेऊण छवइ—तहा करेह जहा जीवइ बंभणो ति। ततो 25 छवियं विक्केहिं—रायं! जत्थ घरेण मयपुबं माणुसं ततो भूइमाणिक्जउ, जा जीवावेमो बं-भणं ति। ततो राया पुरिसे आणवेइ—सिग्धं भूईमाणेक्ज जत्थ घरेण मयपुबं माणुसं ति। ततो ते पुरिसा नयरमाहिं डिऊण रण्णो समीवमागया रायाणं भणंति—नत्थि अम्हं कस्सइ न मयपुबं माणुसं ति। ततो राया वेक्के छवइ—मम चेव गिहाओ भूइं मग्गह, न ममं कोइ मयपुबं, न वा कोइ मरिस्सइ ति। ततो रायाणं अमबो छवइ—तुब्भ वि वंसे रायाणो 30

१ °तो तेण अम<sup>°</sup> शां० विना॥ २ °ह मे युक्व° ही ३॥ ३ °सविसग्गि° खं० ड १ भे० विना॥ ४ °हिं मंतिरापृष्टिं विज्ञे° शां०॥ ५ कोइगं शां०॥ ६ °युत्तेणासण्णं बंधु° ही ३ विना॥

15

सहस्ससो मरिकणं सम्मं मोक्खं च गया। ततो राया छवइ—जो मम वंसे पुबं मयपुबो स मे कहिज्जर। अमशो छवइ—कहेमि रायं!—

इमीसे ओसप्पणीए तइयाए समाए पच्छिमे भाए सत्त कुलगरा होत्था विमलवाहणाई नाभिपज्जवसाणा। ते वि कालघम्मुणा संजुत्ता दिवं गया। अहमो उसहो नाम
5 नाभिपुत्तो इक्खागवंसपढमो पढमराया पढमतित्थयरो अट्ठावयपहए कालघम्मुणा संजुतो समाणो मोक्खं गओ। तस्स पुत्तो भरहो नाम चोइसरयणसामी नवनिहिवई चडसिहमिहसासहस्साणं भत्ता समउढकेवलनाणी संजमं पिटविज्ञित्ता कालघम्मुणा संजुत्तो
मोक्खं गओ। तस्स पुत्तो आइच्चजसो नाम सयमेव इंदेण रायाऽभिसित्तो सयलं अद्धभरहवासं रयणविह्णो भुंजिऊण सो वि मरिऊण मोक्खं गओ। एवं राय! इक्खाग10 वंसे आइच्चजसादी जियसत्तुपज्जवसाणा असंखेजा रायाणो संजमं पिटविज्ञित्ता कालधम्मुणा संजुत्ता मोक्खं सग्गं गया । तुब्भ वि पिया सुमित्तो नाम राया अजिअस्स
अरहभो पासे संजमं पिटविज्ञित्ता मरिऊण दिवं गओ। ठिती चेव एस रायं! लोयिनम
आजन्म-मरण-न्ति।

कामं मरणं जायइ, जन्मं जन्माओ मरणं मवे एवं । धन्माणुरायरत्तरस, पुत्तमरणं तेहिं भण्णइ ॥

अण्णं पि ताव रायं! जण्हुकुमारपमुहा सिंड पुत्तसहस्सा जलणप्पहेणं नागेणं कुद्रेणं समाणेणं दिहीविसिगण्णा णिडुहिउं मासरासी कया।

ततो सो राया एवं सयणरादीणं पिडणो पुत्ताणं च मरणं सोऊण विगयसण्णो विमुक्ष-संधिवंधणो धस ति धरणीयँछंसि सिनविडिओ। ततो उक्खेवतालियंटवाएणं सुहसीयलेणं 20 आसासिओ समाणो अमर्च छवइ—कहं मम पुत्ता जलणप्पहेण नाएणं कुद्रेणं दिद्वीवि-सविसिगाणा निहन्ना ? किं वा कारणं ? । ततो अमर्चण जहावत्तं सबं परिकहियं।

एत्यंतरे अद्वावयसमीवविसयवासिणो जणवया चविद्वया रायाणं पायविद्वया विण्णवेति—सामि! कुमारेहिं गंगा महानदी अद्वावयमाणीया, सा मग्गमलहमाणी सबे जणवए जलेण विणासेइ. तं अरुहह महारायं! गंगं महानिंद एगमग्गेण समुद्दगामिणि काउं 25 ति । ततो राया भागीरहीं वालं पुत्तं आणवेइ—गच्छ तुमं राईहिं सिद्धं अमबेहि य दंडरयणं गहाय अद्वावयपवयं. तत्य जल्लणप्यहं नागं अग्य-बिल-गंध-धूव-महेहिं सक्कारित्ता, तेणाऽणुण्णायो दंडरयणेण खणावेमाणो गंगं महानिंद एगमग्गेण सागरं णयसु । ततो भागीरहीकुमारो रण्णो आणत्तियं पिडिच्छिऊणं, दंडरयणं गहाय सबल-बाहणो राईहिं अमबेहिं य सिह्ओ गओ अद्वावयपवयं। तत्य अद्वमं मत्तं पिगिण्हिऊण दृब्ध-अं संयारोवगतो जल्लणप्यहं नागं मणसीकरेमाणो चिद्वति । ततो सो जल्लणप्पहो नागो

१ शां • विनाऽन्यत्र— <sup>०</sup>यस्त्रंसि निव<sup>०</sup> उ० मे०। <sup>०</sup>यस्त्रं निव<sup>०</sup> क ३ गो ३ ली १॥ २ सा पत्तमरू<sup>०</sup> शां० विना ॥ **३ महाकार्य गंगं शां**०॥

अहमभत्ते परिणममाणे भागीरहिं उबिहुओ। ततो भागीरहिणा अग्व-बिल-गंध-मङ्घ- धूवेण सम्माणिओ समाणो छवइ—िकं करेमि ते १। ततो कुमारेण छिनओ—तव पसा- एण दंडरयणेणं गंगं महानिं एगमग्गेण समुद्दगामिणिं करेमि। ततो नागेण छिनओ—गच्छ, सिग्धं करेहि. जे भरहे नागा ते सबे मम वसाणुग ति। ततो भागीरही रहमा- रुहिय दंडरयणेण नैदिं आगरिसति कुरुजणवयाणं मज्झेण फुसंती हिन्धणाउरं नीया 5 दिक्खणेणं कोसलाणं, पिच्छमेणं जत्थ य नागाणं भंजइ भवणाणि तत्थ बिं दळयइ, ततो नागवळी पवत्तो, पयागस्स उत्तरेणं, कासीणं दिक्खणेणं, कत्थइ विझमुवगम्म, मगहाणं उत्तरेणं, अंगाणं दिक्खणेणं अणेगाणि य नदीसहस्साणि परिवहुमाणी गंगा सायरमवतारिया। तत्थ गंगासायरं नाम तित्थं। जण्हुणा आगरिसिया पुत्रं तेण भण्णइ जण्हवी। भागीरहिणा ततो पच्छा भागीरही। गंगं महानदीं सायरमवतारिता गतो 10 सागेयं नयरं सगरचक्कविट्णो निवेदेइ—अवतारिया मया गंगा सायरं ति। गाहा—

ततो अवत्तगं पुत्तं, भागीरहि भरहसामियं ठविय । पवज्ञमन्भुवगतो, अजियजिणिदस्स पासम्मि ॥

'सगरस्स रण्णो पुत्तेहिं भिण्णं' ति तेण 'सागरभित्रं'ति तं भवणं भण्णइ ॥

तत्थ य अहं जलणप्पहस्स नागस्स भजा उववण्णा। एस य एणियपुत्तो राया मम 15 सुक्षो उजाणे मम आययणं काऊण तत्थ मे अबं ठवेऊण अहण्णहणि गंध-मह-धूवेणं पू-जेइ। अहं पि य से पुवनेहेण सण्णिहिया इच्छिए भोए दलयामि।

अह मे अण्णया कयाइं धूयत्थी अहमभत्तेण आगंपेडण छवइ—धूयं मे उवविषेष्टि ति । ततो मि अहं संभंता 'कहं से धूया होज्ज ?' ति ।

एत्यंतरे धरणो नागराया अट्टावयं पवयं गच्छइ। अम्हे वि य तत्थ गया धम्माय-20 रिए संत-पसंते अणगारे ओहिनाणी परेण विणएणं वंदामो, संसए तत्थ पुच्छामो। अध ते भयवंतो धरणेणं णागराइणा पुच्छिया—भयवं! अहं किं सुछहबोही? दुछहबोही?, इओ वा उबट्टिऊणं किंह उवविज्ञिस्सं? ति। ततो तेहिं धरणो णागराया भणिओ—तुमं इक्षो इंदत्ताओ उबट्टिता एरवए वासे ओसप्पिणीए दसचोइसमो तित्थयरो भविस्सिस. एयाओ य तुब्मं छ अग्गमहिसीओ अह्या अक्षा सतेरा सोयामणी इंदा घणविज्ञुया 25 अहं मोत्तूण सेसा उविरमपंच तव गणहरा भविस्सित. एका तत्थ देवी अह्या इओ सत्तमे दिवसे उबट्टिऊण इहं भरहे वासे एणियपुत्तस्स रण्णो सुया होहिति. अद्वभरह-सामिस्स पिडणा सिद्धं मोए भुंजिऊण संजमं पिडविज्ञत्ता सिद्धं गमिस्सइ। एयं सोऊण धरणो नागराया परितुहो देवीहिं समं जहागयं पिडगओ।

अहमिन ते भगवंते पहिनंदिऊण पुच्छामि—एस पुण अलादेवी पुत्रभवे का आसि 30 ति १ धरणो य १। ततो ते अणगारा छवंति—

१ °ण मणियं शां०॥ २ नर्ति आ° शां०॥ ३ जस्य जस्य नागा शां०॥ ४ व्यावहस्स शां०॥ ५ इक्षा ॰ उ.२ मे० विना ॥

व॰ हिं॰ ३९

### पियंगुसुंदरीपु**बभवसंबंधो**

महुराए जणवए सुग्गामी नाम गामी आसि । तत्थ सोमो नाम बंभणो । तस्स सोमदत्ता भजा, तीसे सुया गंगसिरी नाम आसि परमरूबदरसणिजा अरहंतसासण-रया विरत्तकामभोगामिछासा । तत्थ य जिक्खलो नाम बंभणो तं गंगसिरिं वरयइ, 5 सा य निच्छइ । ततो सो तं अलहमाणो वरुणपरिवायगसयासे परिवायगो पवइओ । इयरी य गंगसिरी सुवयअजाए समीवे पवइया । सो य जिक्खलपरिवायगो गंगसिरिं पवइयं सोऊण साहुसयासे पवइओ । एत्थ पाढो अणुपवितओ तिदंडीणं । ततो ताणि दोणिण वि कालगयाणि समाणाणि जिक्खलो धरणिंदो जातो, गंगसिरी तस्सेव धरण्णस अला नाम अग्गमहिसी जाया । इओ सत्तमे दिवसे व्वट्टिहिति ॥

10 ततो अहं आगंतूण पुत्तं भणामि—होहिति ते सुया परमहत्वद्रिसणिजा। ततो सा देवी सत्तमे दिवसे उबिट्टिजण एणीसुयस्स रण्णो धूया आयाया, कालसमएण जाया। जम्हा पियंगुमंजरिवण्णामा तेण से नामं कयं पियंगुसुंद्रि ति । अणुपुत्वेणं संबिह्नुया जोषणगमणुपत्ता हवेण परमहत्वा। ततो से तुट्टेण पिडणा सयंवरो दत्तो। ततो सबे अद्धभरहसामिणो जरासंधप्पभितयो सेंबे रायाणो तं सोऊण आयाया। ततो पियंगु15 सुंद्री ममं छवइ—सयंवरं वयामि ?। मया भिण्या—न ताव तव भत्ता आगच्छइ। सा एसा तव पुत्त! रायाणो सयंवरे निच्छिया, जीए जियाए मे परायाणो (?) पुत्तं जुद्धे डवद्विया। तया मम संदेसेण ते सबे जरासंधप्पभितयो एगेण रहेण एणियपुत्तेण दिसोदिसि

फेरिया। ततो ममं राया भणइ—िकं मण्णे कारणं कण्णा वरं नेच्छइ ? ति। ततो मया छिवयं—एसा भविस्सइ सवनिरंदाहिविषेखणो भज्ज ति सो न ताव आगच्छइ. जया 20 आगमिस्सइ तया ते किहस्सामि। जैया सि पुत्त ! बंधुमतीए समं अंतेडरं गतो तैया य सि णाते दिहो। तेओ एया एयस्साकामागङ्गोणं अणहहा (?)। अहमभत्तेण य सा ममं

सि णात दिहो। तेओ एया एयस्साकामागङ्गण अणहृहा (१)। अहमभत्तेण य सा मम आकंपेऊण पायविदया छवइ—अजो! तुमं पभावेण अज्ञउत्तेणं समं समेज्ञ ति। मम य संदेसेणं गंगरिक्खओं समीवं ते आगतो। सो य तुमे पहिसेहिओ। एयमहं

अहं तब समीवमागया । तं तुमं पुत्ता ! वीसत्थो अंतेष्ठरं पवेसेज्ञासि ति । राइं पि अहं 25 विवोहिस्सामि ति । जं च गंगरिक्सओ विण्णवेइ तं खिप्पं करेज्ञासि ति । अमोहं च

पुत्त ! देवदरिसणं संकद्दाय, तं वरेहि वरं, वरदा ते अहं। ततो हं तं देविं पयाहिणं करे-ऊणं सिरिम्म य अंजिल् रयामि—जया हं अम्मो ! तुन्मं सिरिस्सामि कारणे उप्पण्णे, तदा अहमित तुन्भेहिं सिरियद्यो. एस मे वरो ति । तओ जहागयं गया देवी वसदेववयँणा ।।

ततो तीए देवीए कहियं रण्णो—जहा पियंगुसुंद्रीए भत्ता आगक्षो, सो व अंतेचरं

30 पविसिद्दी । ममं पि य सविन्द्दियस्य सातिसया रयणी समतिच्छिया ।

१ °रचेंप्रस शां०॥ २ सम्बे गणरा° क २ ॥ ३ जहूबा शां०॥ ४ जहूबा शां०॥ ५ सबी पाएय साकामा शां० विना॥ ६ रावं महं शां०॥ ७ व्यणं की ३॥

ततो बितियदिवसे सुहुनुग्गए स्रिए गंगरिक्खओ आगओ ममं पणामंजिं काऊणं विण्णवेइ—सामि ! जं तुमए अईयदिवसे मणिया(यं) तुब्भेहिं य छवियं जाणामि ताबं ति. जह भे परिचितियं तओ तस्स कीरड पसाओ ति । तओ मया सुचिरं चितेऊण छवियं— उज्जाणे भवच समागमो ति । (प्रन्थाप्रम्—८७००) तओ विसिज्जिओ गंगरिक्खओ । मए वि य विसयजोग्गो कओ अप्पा । ततो मं अवरण्हकाळसमयंसि विहीए निगाच्छ-5 माणं जणो छवइ—अहो ! इमो विद्यो ति ।

एवं ससंकिओ हं, गओ उज्जाणं परमरम्मं। तत्थ य बलिनिमित्तेण, नागघरं आगया कण्णा।।

ततो गंगरिक्खओ सबं उज्जाणं सोहे उण तत्थ कण्णं अइजणं पयचेणं दारं रक्खित ।
ततो हं गंधवेण विवाहधम्मेण कण्णं विवाहे उण अतुले तत्थ भोए भुंजामि । ततो मे गंगर-10
किखंओ उवति—विसजेह सामिपादा! देविं ति । तओ सा ममं छवइ—न हु जुज्जिति
अक्खिविं अवितण्हाए ममं नाध! ति । एवमहं चिरिचितियाणं मणोरहाणं इच्छं पूरेमि ।
तओ पुणो गंगरिक्खओ छवइ—तुज्यं सामिपाया! सिग्यं महिलावेसो कीरड अंतेडरं
पविसमाणेणं। ततो मए कहिंचि दुक्खेण पहिनन्नं। काऊण य महिलावेसं

पवहणं आरुहिय पयत्तेण अइनीओ कण्णाय वासघरं । भुंजामि तत्थ भोए, अणुसरिसे देवछोयाणं ॥

15

पत्तो य ततो पभाए गंगरिक्खओ देविं छवइ—नीणेह सामिपादा। ततो सा (सो) पाय-विद्याय छविओ देवीए—सत्ताहमेव देहि वरं। ततो भीतो छवइ—अहो ! मओ हं ति। ततो सत्ताहे पुण्णे विण्णवेइ—सामिणी! निज्जिहि ति। ततो सामिणा छविओ—अम्ह वि दिज्जिष सत्ताहो ति। 'नट्टो मि'ति भणंतो तओ पुणो एइ सत्ताहे। ततो णं पुणो कोमु-20 इया छवइ—अम्हेहिं किं उवाहणाओ सहयाओ १, जह ते एएसिं सत्ताहं वरो दिण्णो तहा अम्ह वि देहि ति। एवं मे तत्थ एक्कवीसं दिवसा मुहुत्तसमा अहच्छिया।

अह य मे आगओ गंगरिक्खुओ विण्णवेह भीओ युक्कोह-कंठो—सामि! अंतेषरे अमध-दासी-भिष्ववग्गेसु सवजणिम य विण्णायं जायं ति, फुडियं पुरीए—कोहुं कणंतेषरं समन्मंति (१)। इयरए मालागारा भणंति—गंधाँ भंडाह्या (१)। ततो कोसुदिया छवह—जह 25 पुरवरीए कोहुं फुरियं तओ अच्छंति सामिपाद ति। ततो तं स्ववेक्सा गंगरिक्सियं दीण-कल्णुगं अहं छवामि—मा भाहि, गच्छ, रायाणं छवाहि—जं भे देवीए अहरियाए भणिया तं तहेब, पविद्वो अंतेषरं कण्णाए मत्तारो ति। सो मया पछविओ निग्गतो गओ रायसमीवं।

तत्तो अणुमुहुत्तस्स पैति कोमुदिका किलिकिलायंती। अह गंगरिक्लओ एइ पूर्वो सामिपादेहिं॥

30

१ °मो देवो ति क १॥ २ आं ० विनाऽन्यत्र °को कविको विस्त ॰ शो १ उ० मे०। °कोऽसिक्षिको विस्त ॰ स १ सको छंक ॰ आं०॥ ४ 'कारंका ॰ उ से० विना॥ ५ को छुंक ॰ आं०॥ ६ 'वंते उरे अवकं ॰ उसे० विना॥ ७ विस्त को ॰ आं०॥

5

सो कडगथंभियमुको, जंपति पादपहिअउवदिको तुहो। अवतासिओ य सका-रिओ य कण्णाकहियमित्ते।। रायाणुरूवसिसं, कञ्जाणं मे कयं नरवइणा। दोहिं पिइयाहिं सहितो, भुंजामि तिहं वरे भोए।। 'रूवेण जोवणेण य, तीए णयरीए सिरिसया छोए। पियंगुसुंदरीए निथ ति, एवं हिययेण वितेमि।।

ता अलं ममं तीआ-ऽणागयाहिं भजाहिं, इद्देव मे अवत्थाणं कायवं ति एवं चितेतो सुत्तो हमिति।।

॥ पियंगुसुंदरीलंभो अहारसमो सम्मत्तो ॥

10 पियंगुसुंदरीलंभग्रन्थाग्रम्—७०२-१

सर्वप्रन्थाप्रम् — ८७२८-१५

# \*एगवीसइमो केउमतीलंभो

\* <sup>†</sup>पियंगुसुंदरी छंभं सवित्थरं एत्थंतरे वण्णेऊण

तं पियंगुसुंदरीसमीवा णेति पभावती मे सुवण्णपुरिं नयि सोमसिरीसयासं।

15 तत्थ य पच्छण्णं अच्छमाणो माणसवेगेण दिहो। तेण वि य बद्धो। वेगवतिय जणो य सबो मे पक्खेण ठिओ—कीस बज्झित ?।[माणसवेगो] भणइ—मम एतेण भगिणी सयमेव पिंडवण्णा। इयरो भणइ—मम भज्जा तुमे अविद्या। माणसवेगो भणइ—सा मम पुबदिण्णा, ववहारो होड ति। तेण य मे समं बल्रसीहस्स पुरीए वेजयंतीए ववहारसंबंधेण। अंगा-रक-हेफेंग-नीलकंठेण समं जुज्झं लग्गो हं। पभावतिदिण्णाय पण्णासीए ते चत्तारिव 20 जणे सपरिवारे जिणिता। माणसवेगो ताव सेणं मुक्को जाव सोमसिरीए गतो सरणं। माताए य से अहं पुत्तभिक्खं जाइओ। सोमसिरीपयण्णाहेडं च रहिरैप्पायं च काऊण मुक्को। एवं पराजिओ सेवइ मं किंकरो व। भणइ य मं सोमसिरी—महापुरं वद्यामो। ततो माणसवेगविडविएण विमाणेण गयाणि महापुरं। विसज्जिओ माणसवेगो। संखरहसंतिओ दूतो आसे गहेऊण आगतो सोमदेवसमीवं। पुच्छिओ य सोमदेवेण— 25 किह संखँरधो देवपुत्तो ? ति। ततो सो पकहिओ—

मिहिलाए सुमेरू राया, धारिणीए तस्स पुत्ता तिण्णि आसी निम-विणमि-सुणिन-नामा । दोहिं समं पबइओ राया । परिणेबुया दोण्णि । नमी अहंगमहानिमित्तेणं

१ °तीवव° उ० मे० विना ॥ २ °फल (त)नी° उ० मे० विना ॥ ३ °हिरुप्पाडणं च उ० मे०॥ ४ °खडरो दुवपु° उ० मे० विना ॥ ५ पाडिणी° उ० मे० विना ॥

<sup>\*</sup> सर्वेष्वप्यादशेषु एकोनिवंशो विंशतितमश्रेति लम्भकयुग्मं न दरीद्दर्यते ॥

<sup>ं</sup> सफुलिककोष्ठकान्तर्गतोऽयं अन्यसन्दर्भः केनचिद्धितुषा क्रितीयखण्डापरपर्यायेण मध्यमखण्डेन सह सम्बन्धयोजनार्थमुपन्यस्त इति सम्भावयामः । सर्वेजप्याद्श्वेषूपक्षभ्यतः इससाभिर्मृतः शाहतः ॥

ओंसण्णी विद्दांतो फरुससाछाएँ वत्तवयं भासिङण गतो पुरिसपुरं । तत्थ अछंबुसं कणां पासेति । भुंजिऊण छेणे स अच्छमाणो छन्खणेहिं सुइओ अमहेण मणिओ-नोण्हसु रजं कण्णं च । ततो सो सवाछंकारविभूसिओ जणविम्हयनिमित्तं सो राया निग्गतो । सो य किचिंममंजूसाए आणीओ। अलंबुसाएँ संखरहो पुत्तो जाओ, तेण देवपुत्तो ति॥ \* ]

अण्णया अस्सं वाहेंतो हेफहेण हरिओ। दूरं गंतूण पुडीए आहओ। तेण मुको 5 पडामि इरते महते । उत्तिण्णो मि हराओ, पत्तो समं भूमिभायं । चितियं च मया-को मण्णे अयं परेसो १ ति । दिहा य मया छिण्णसेछकडगाओ निरालंबणातो सियपक्खा विव खगा ओवतमाणा दुवे चारणसमणा । ते य पत्ता खणेण वसुहातले । विज्ञाहरगईओ से पुण सिग्वतारें गतिं तकेमि । ततो मया विण्णाया, जहा-चारणसमणा इमे भयवंतो ति । वंदिया य मया पत्रिक्खणीकाऊणं । तेहिं [ \* तिनम \* ] समं पत्तो एगं आसमपयं 10 निहाणमिव समाहीए, साउफलपायवसमाउलसंभवं, सोममिग-सडणसेवियं। तत्थ य अगत्थि-कोसियप्पमुहा रिसयो विविहतविकससरीरा ते साहवो दृहूण जम-निर्धम-विगगहवंती परमपीइसंपडत्ता बहुमाणपेणया 'सागयं तवोधणाणं ?' ति वुत्तूण संठिया । ते वि मुणिणो फासुए भूमिभागे कयकायविदस्सग्गा आसीणा। पुच्छिया मया रिसीहि य-कओ एह भयवं ! ?। तेहिं भणियं-सुणह-15

अम्हे वेयद्भगद्संबद्धं अहजोर्यंणुसियंधरमऽद्भावयं विविह्धाउक्रयंगरागं उवागया तत्थ य परमगुरुणो उसहस्स अरहओ परिनिवाणभूमिए भरहस्स रण्णो पढमचक्कवट्टिणो संदेसेण देवाहि हिंथेव हु गिरयणेण सवायरेण सुद्देण निम्मियं सवरयणामयं मडडभूयमिव तस्स गिरिणो जिणायतणं देव-दाणव-विज्ञाहरपयत्तकयमवणं । तं च पयाहिणं करेमाणा पविद्वा मो पुरिच्छमद्वारेण । ततो अम्हेहिं दिहा इमीए ओसिपणीए चडवीसाए वि 20 अरहंताणं पमाण-वण्णोववेयाओ पइकिगीओ देवाण वि विम्हयजणणीओ, किमंग पुण मणुयाणं ?। ताओ य परमसंविग्गा वंदिऊण थोऊण य संठिया मो । बहुए दिवसे य णे तत्थ गयाणं न निवद्वंति दिवसा निसा वा पभासमुद्एणाऽऽयतणस्स । ततो पहिनियत्तमाणा य सम्मेयपवयमागया । तत्थ य एगुणवीसाए वीसुतजसाणं तित्थयराणं परिनिवाणभूमी वंदिऊण इमं चक्काउहस्स महेसिणो निसीहियं कोडिसिलं संति-कुंथु-अर-मल्लि-मुणि-25 सुवय-निमिजिणाणं च तित्थेसु बहूहिं निवाणाभिमुहेहिं अणगारेहिं सेवियं दृहुमुवगया ।

ततो ते रिस्रयो अहं च एवं सोऊण परितोसस्सवियरोमकूवा पुणो विण्णवेमो त्ति-

१ °सण्णं बि° उ० मे । °सण्णो वि° की ३॥ २ °ए सवस्र की ३॥ ३ साणिक उर मे ०॥ ४ ही ३ विनाइन्यत्र-पासेते सुं<sup>0</sup> गो ३ मो० शां० । पसाए सुं<sup>0</sup> कसं० संसं० उ० मे० ॥ ५ कसं० संसं० उ० मे० वासं • खं • विनाइन्यत्र—•िसविवजासा उ आ • छी ३ गां • ॥ ६ °ए णंकारे प्रण्णो जाओ छी ३ वा • भां ।। ७ °तरग भां विना ॥ ८ °यमे विविद्समाइ भां । °यमविवसविवाह प्रां । १ शां विनाइन्यत्र -- 'परवा सा' ही इ.क. इ.गी इ.। 'पराणं सा' उ० मे० ॥ १० 'बणाण्' शां० ॥ ११ 'यवे-बहुमिरिबण्णणेण सन्दा<sup>०</sup> शं०॥

जइ में नित्थ नियमोपरोधों तो कहेह संतिस्स चक्काउहस्स य महाणुभावस्स पर्भवं. तुब्मं वयणाऽणुमयं सोउं ति । भणियं च साहुणा एगेण—नित्थ उवरोहो, पसत्था तित्थयर-गणहरकहा पुच्छिया तुब्भेहिं भवियजणपीइजणणी. कहिहं में आ समित कहं संति-तित्थयरसामिणों ति—

#### 5 संतिजिणचरियं

अत्थि इद्देव भरहे वेयहे पहए दाहिणाए सेटीए नयरं पभूयरह-तुरय-कुंजर-मणुस्सं रथने उरचक्कवालं । तत्थ य जिल्यज्ञ ज्ञणसिरसतेओ जल्लणज्ञ द्वी राया, तस्स भज्ञा वायुवेगा । तीसे पुत्तो अको विव दित्ततेओ विडलकित्ती अक्किक्ती नामं, सयंपभा य कण्णों पभा विव सहस्सरिसणो अभिगमणीया, कोमुदिरयणी विव रमणीया, विमुक्त-10 पंका विव कमल्लिणीलया । कमेण विद्वाग, कलामु य विसिद्धा जाया य क्रवमई विव देवया निर्वंहितेयसरीरलावण्णा विज्ञाहरलोए अक्खाणगभूआ । अभिनंदण-जयनंदण-चारणसमणसमीवे सुयधम्मा सम्मत्तं पडिवण्णा ।

अण्णया य पद्मदिवसे पोसहं अणुपालेऊणं सिद्धाययणकयपुरा पिडणो पासमागया-ताय! सेसं गिण्हहि-ति । पणएण य रण्णा पडिच्छिया सिरसा । ततो णेण णिज्ञाइया 15 परितोसवसविसप्पियनयणज्ञ्यलेण । चिंतियं च णेण-अहो ! इमा एवं सुंदरह्नवा किह मण्णे अणुसरिसं वरं रूहिज ?-ति एवं चितिऊण विस्रजिया—वैश्व पुत्त !, पोसहं पारेह ति । विवित्ते य पपसे सुस्सुतपसुद्दे मंतिणो भणति—भो ! सुणह, सर्यपभा कण्णा पत्तजोबणा, चितेकण कुछ-रूव-विण्णाणसरिसं से वरं निर्दिश्तह ति । ततो सुरसु-एण मंतिणा भणियं—सुणह सामि !, अत्थि रयणपुरे मयूरग्गीवस्स नीळंजणाए पुत्तो 20 आसग्गीवो विजाहराहिवो दाहिणहुभरहराया. अण्णे वि से कप्पगं वहंति, तस्स देया। बहस्मुएण य छवियं-न जुत्तो वरो आसग्गीवो सयंपभाए सामिणीए. सो अइकंतजो-वणो मिझमवए वर्रति. अण्णे पुण उत्तरायं सेढीय बहवे विज्ञाहरा कुलसीलविधुँदा रूव-स्सिणो देवकुमारा इव. तेसि अण्णयरो चितिज्ञ ति । एत्यंतरे छद्धावगासेण सुमङ्गणा विण्णविओ-देव ! सुद्र भणियं एएण. अत्थि पभंकरायं नयरीयं राया मेह(प्रन्थाप्रम्-25 ८८००)वाहणो. तस्स महादेवी मेहमालिणी, तीसे पुत्तो विज्ञाहरो विज्ञाप्पहो कुमारो पसत्थलक्खणोव वेयसवंगो, कलासु वि य गहियपरमत्थो। तस्स भगिणी जोइमाला अजण्णसरिसेणं रूवेणं. मया सिद्धाययणमहिमाओ पिडनियत्तमाणेण य दिहा. ततो में चितियं-कस्स हु विजाहररण्णो इयं दारिया ?, 'अककित्तिस्स जुयरण्णो जोर्गें ति मण्णमाणेण अणुसरिया, गया णियगपुरं सपरिवारा. दिहो य मया विज्जुप्पभी महप्प-

१ °सवं क्लोइसि तु° शां०॥ २ °क्ला, सा व पमा शां०॥ ३ °वा सवरूव° शां०॥ ४ क ३ गो ३ विनाऽन्यत्र— वहवसेयसरी हे० उ० । वहवसरी हो० य० शां०॥ ५ क्ला दिक्ताययण ही ३॥ ६ देव! सेसं शां०॥ ७ व्यापु एवं सुंदरस्वापु कि शां०॥ ८ क्लोस शां०॥ ९ वससु सि । विवि॰ की ३॥ १० व्यापु सि शां०॥ ११ विव्या ही ३ विना। १२ व्योपं सि स॰ की ३॥

भावो. उवलक्षण य से कुल-सीलगम्मं इहाऽऽगओ मि. तं जोग्गो कण्णार्यं विज्ञुप्पहो वरो ति । तदंतरे सुयसायरेण भणियं—सामि! इमा कण्णा पिहरूबा कलाविसारवा लक्ष्यण-वंजणगुणोववेया लक्षजसा सवविज्ञाहरपत्थणीया, न यावि रायविरोहो, ततो सयंवरो सयंपभाए मम रोयइ. विदियं कीरल राईणं ति ।

एवं भणिए जलणजडी राया सुयसागरमती पैरिघेतूण मंतिणो पूण्ड । संभिन्नसीई 5 च नेमित्तं सदावेऊण सुदासणगयं पर्यंओ पुच्छइ—अज ! कण्णा इमा पत्तजोवणा कि आसगगिवस्स देया ? अह अण्णस्स विज्ञाहरस्स ? सयंवरे वा इच्छियं वरेड ?-ति एवं पुच्छियं । जोइसपारओ वियारेऊण पभणिओ—सुणह महाराय! जहा साहवो कहयंति—पढमजिणो किर भयवं उसहसामी भरहेण रण्णा अट्ठावए समोसढो पुच्छिओ आग-मिस्से जिणे चक्कविट्टणो बळदेव-वासुदेवा य. ततो तेण वागरिया भविस्सइ जो च 10 जिम्म काले, भविस्सइ य जो य सि पभावो. तत्थ पुण दस अरहंता वोलीणा, चत्तारि चक्कविट्टणो जहानिदिष्टा य. इयाणि बळदेव-वासुदेवा पयावह्स्स रण्णो पुत्ता अयल-तिविट्ठ ति. एस ताव पोराणा सुती. निमित्तं पुण पडुच भणामि—आसगगीवं समरे पराजेऊण तिविट्ठ सविज्ञाहरमहुभरहं भोच्छिहिति, तुन्भं विज्ञाहरसामित्तं वियरि-हिति. एसा य दारिया तस्स अगगमिहसी भविस्सइ पुत्तवंती, ण विचारो-ति भाविए 15 परितुट्टो राया नेमित्तं विवलेण अच्छायणेण गंध-महसंपयाणेण य पूइता विसज्जेति—एवमेव अवितहं जहा भणियं तुन्भेहिं ति । मिरिचीद्यं पेसेइ पोयणाहिवस्स पयाव-इस्स कण्णप्पयाणिनिमित्तं । तेण वि य 'परो मे अणुगगहो'ति पिडच्छिया ।

इओ य आसग्गीवस्स आसर्बिंदुणा णेमित्तिएण पुच्छिएण निवेदियं—अत्थि ते पिट-सत्त्, 'कहं जाणियवो ?'ति कारणं भणामि—जो दूयं आधिरसे जं खंडसीहं, सीहं ई 20 अवरंते दुद्धिसं विवाएजा तं जाणमु ति । ततो दूए सवरायकुछेमु पेसे । पृह्या कप्पाए गहाय आगच्छंति । चंडसीहो य पोयणपुरं पेसिओ कप्पागस्स । सो अयळ-तिविद्धृहें खळीकओ । रण्णा अयळ-तिविद्धृणं असंविदितो पृह्मो विसिज्जओ । आसग्गीवेणं विजाहरा पुणो पेसिया—तव पुत्ता भेहाबळवका सीहमयं पिच्छमेण पर्संमंतु ति । तं सोऊण तिविद्धृ गतो तं देसं । दिहो य णेहिं सीहो महासत्त जुत्तो । 'पायचारी एस, न 25 सोहइ मे रहगयस्स एएण समं जुज्जायं' धरणीयळमवतिण्णो । पुणो चितेइ—एस निरा- उहो, न जुत्तं साउहस्स जुज्जाउं—ति पविद्धं णेण खग्गं । बाहुपहरणेण य अणेण पहओ सीहो । पेसिओ य आसग्गीवस्स । ततो सोऊण परं विम्हयं गतो—अहो ! धरणिगोय-

१ °य विष्णायभावो वरो शां० ॥ २ °ण्णा कष्णापिक्वकका शां० ॥ १ पिडिनियंतिकण मं शां० ॥ ४ प्रतियंतिकण मं शां० ॥ विस्तियं द्वं उ० मे । वरंचेषदूर्य शां० ॥ ७ ॰ जा, सीहं च की ३ विना ॥ ८ शां० विनाऽन्यन—च अरिहात्त दुद् क ३ गो ३ की ३ । च अहरते दुद् उ० मे० ॥ ९ महासीह शां० क्षं० विना ॥ १० श्सावंतु शां० ॥

रस्स अब्सुयं कम्मं ति । संकिओ य जलणजडिस्स अभिक्सं पेसेइ सयंपभानिमित्तं । ततो तेण कालहरणपरिभीएणं रित्तं नेऊण सपरिवारेण दिण्णा कण्णा तिविद्वस्य। कल्लाणे वट्टमाणे हरिमसुणा अमचेण सुयपरमत्थेण निवेदियं रण्णो आसम्मीवस्स । कुद्धेण आणत्ता बळवंतो विज्ञाधरा—ते धरणिगोयरे पयावइसुए हंतूण, जलणजार्ड बंधि-5 ऊण, सर्यपभं मे सिग्धं उवणेह ति । ततो हरिमंसुणा सामंता अहप्पहाणा आणता । तेहिं य विज्ञाहरो दूतो पेसिओ। तेण य गएण जलणजडी पयावती य भणिओ-सिग्घं अप्पेह कण्णं, रयणाणि रायगामीणि, सरणं च उवगयवच्छलं आसग्गीवं उवेह त्ति । तेण भणियं-इत्तायं न पभवइ सयणो राया व ति । तदणंतरे दंतप्पहाभासियनभो-भागेण तिविदृणा भणियं-जइ भे समत्थो सामी पराजेऊण तं कण्णं हरड. एस अहं 10 नीमि बलसहिं ओ. किं सउणो विव हियामिसो बहुं रवह ?-त्ति विसि जिओ दूओ। निवे-इयं च णेणं आसागीवस्स । संदिहा य णेण विजाहरा—वश्रह णे छहुं विवाडेह त्ति । ततो ते विविद्दविउद्दिवयजाण-वाहणा पत्ता तं पएसं । जलाजिङणा य तिविद्वहितेसिणा खरमारुएणेव बलाहगा पढिहया, भणिया य-मा विणस्सह, वबह, जं भे सामिणो स्वरगीवस्य इयंतं दरिसेड. जइ तरइ मरिडं ति एड 15 छद्रं ति । ततो ते अछद्धपसरा गया निवेद्यंति आसग्गीवस्स पभावं तिविद्वस्स— सामि! सो किर अम्द्दे पच्छतो रहावत्तं पवयमागच्छइ । तं सोऊण आवाहेइ बलाणि । ततो विजाहरवंदपरिवारो संपत्तो । तस्स रहावत्तं निविद्दो खंधावारो । ततो ते विजाहरा तालपिसाय-साण-सियाल-सीहादीणि भीसणाणि रूवाणि काऊण जल-जलण-पहरणा-ऽऽहरणाणि य मुयमाणा तिविद्वुबलं अभिभविवं पवत्ता । ततो तिविद्वया 20 घरणिगोयरा 'अहो ! इमो कण्णानिमित्तो जातो लोगस्स खतो, को मण्णे संपर्य सरणं होज ?' ति निप्पडियारा ठिया । तयवत्थं च छोयं पस्सिऊण जलाजिणा गरुलकेतो भणिओ-देव ! आरुद्द रहं, का सत्ती एतेसिं तुन्भं पुरतो वियंभियं ? माया-इंदजा-लाणि य परंजिकणं १। ततो एवं भणिए नियगबलमासासयंतो रहमारूढो । ततो णेण महासँणी संखो उद्धंती। तं च खुद्धियसमुद्दगंभीरतरसदं असणिसण्णिवायमिव सोउं 25 कंदमाणा केइ विपलाया कामरूविणो विजाहरा, केसिंचि कायराणं करसंगहियाणि सत्थाणि पहियाणि, केइ च्छिण्णपत्ता विव सगुणा पहिया घरणिवहे । एवं च तिविद्वणा सरएणेव सारयं सलिछं पसाइयं नियगवछं। तओ विद्वुउं पवत्तो भडाण पइदिवसं आउइसंघट्टो । विवद्वंति जएण बळएव-केसना, सीदिउं पवत्तं आसग्गीनस्स बळं।

विसज्जिओ य दूतो तिविद्धुणा आसग्गीत्रस्स—एस महं तुमं पि य पैरिट्टविओ 30 विग्गहो, किं किवणवहेण कएण ?. सस इव सीहं पडिबोहेऊण लुक्को अच्छित. जह सि

१ नीणेमि शां ।। १ बहुं विर शां विना ॥ ३ व्स्य रुद्धं तं क १ विना ॥ ४ उ २ मे विना इन्यत्र— व्सर्णेण संस्थों की १ । व्सणो गद्भवसंस्थों क १ गो ३ ॥ ५ विहिंशो शां ॥

रजाकामी एकेण रहेण एकस्य मे जुद्धं देहि, अहवा सरणमुबेहि । तती 'बाढं'ति पडि-च्छियं आसरगीवेण । ततो अध्यगाणि पिच्छगाणि दोण्हं पि सेण्णाणि । इसिवाइय-भ्रयवातिएहि य विकोसमाणेहिं नहयखमप्फुण्णं । पवत्ता जुन्झिउं तिविद्वा-SSसागीवा । मंचिति कुसुमवासं वियंतरा केसवरहोवरि । ततो परमरोसरत्तनयणो विज्ञाहराहिवो जाणि जाणि पयावइसुयस्स वधाय सुयइ अत्थाणि वाणि वाणि अभीयहियओ तिविद्वो दिवा-5 करो विव विमिरं पिडहणइ विविदेहिं अत्थेहिं चेव । तवी आसगाविण चकं सहस्सारं तिविद्ववहाय विसि जियं। तं तस्स पयिन्खणं काऊण चल्लाक्मासे द्वियं, गहियमित्तं च पज्जलियं। ततो तेण तरुणदिवायरमिव आसग्गीव विणासाय मुक्कं, तस्स य सिरं गहाय पिड-नियतं । उक्कृहं च नहयलगएहिं वंतरेहिं--उप्पण्णो एस भरहे वासे वासदेवो ति ।

ततो विज्ञाहरा आसग्गीवपिक्खया भीया विपलाया। ते य जलणजडिणा महरवयणेण 10 समासासिया, भणिया य-पणिवइयवच्छला उत्तमपुरिसा, सरणमुवेह वासुदेवं, न वो भयं भविस्सइ । ततो समागया पणया केसवस्स भणंति-देव ! तुन्हं आणाविधेया वयं, मरिसेहाऽवराहं ति । ततो तिविद्वेण हट्टमाणसेण पसण्णवयणसिमा दत्तं से अभयं, जहारिहं च पृष्ट्या 'मम बाहुच्छायापरिग्गहिया सप्सुं रजेसु निरुविग्गा वसह'ति। ततो भारहरायाणो सविज्ञाहरा परमपीईसंपउत्ता अहिसेयं कुणंति तिविद्धस्त । महया बळस-15 मुद्रुण य सोछस्र रायसहस्सेहि अणुगम्ममाणमग्गो बलभहाभिमुहो पयाओ। कोडि-सिलं जोयणाऽऽयाम-विच्छा अयत्तेण बाहुजुयलेण छत्तमिव छीलायमाणो धरेइ। परं विम्हयं गया रायाणो तं च वण्णमाहप्पं परसमाणा । तुद्देहि य णेहिं कण्णाओ सपरिवा-राओ दत्ताओ । जाया य अग्गमहिसी सर्यंपभा सोडसण्हं देवीसहस्साणं । जलणजडी विजाहराहिनो ठितो। तिविद्वेण विज्जुष्पहस्स भइणी जोतिमाला रयणमाला विव 20 जोइँमाळा आणीया अक्किकित्सिस । एवं तिविद्वस्स पणयपत्थिवसहस्समउडमणिमऊह-जलाभिसिबमाणपायपीढस्स वबइ काली विसयसुहमणुहवमाणस्स ।

संतिजिणपुबभवकहाए अमियतेयभवो सिरिविजयाईणं संबंधो य

जाया य सर्यपभाए पयावइकुळंबरिदवायरा दुवे पुत्ता सिरिविजओ विजयभहो य, कण्णा य कमलिनिलया विव सुरूवा घणपडलिनिगायचंदपिडमा इव कित्तिमती लक्खण- 25 सत्थपसत्थरुवाइसया जोइप्पद्दा नामं । अक्किकित्तिस्स जोइमाछाए पुत्तो सुरकुमारो विव मणोहरसरीरो घणपडळविणिग्गतो विव दिवायरो तेयस्सी अमियतेओ नाम, दुहिया य सच्छंदवियप्पियरूवधारिणीण सुरसंद्रीण विन्हियकरी चिरकालवण्णणीयसरीर-लक्खण-गुणा सुतारा नाम । ततो जलणजडी राया अभिनंदण-जगनंदणचारणसमणकहियं संसारसरूवं सोऊण अक्किकित्तस्स संकामियरज्यसिरी समणो जातो। तिविद्व य वायु-30

१ वियंतरे° शां० ॥ ९ शां० विनाऽन्वत्र— वित्यादं ली ३ त० मे०। विच्छदं क १ गो ३॥ ३ ओयमा° क है गो है शां० ॥ ४ की है संसं० विनाडन्यत्र--- "सारं सो" व २ मे॰ कसं०। "सारे सी" मो॰ गो है ॥ ₮० 億● ४०

देवो जोतिन्पभं वारियं जोवणे बहुमाणि पस्सिकण विजलमति-महामइ-सुबुद्धि-साथ-राणं चडण्ह वि मंतीणं मयाणि गिण्हिकण सयंवरं रोवेकणं सहरायविदितं करेह, अझिक-त्तिस्स संदिसइ—विजाहरसिहएण ते इहं जोइप्पभासयंवरे सण्णेज्झं दायवं अकाउहीणं ति । अककित्ती वि राया सचिवेदिं सह समवायं काऊण अपरिणिद्वियकज्ञो तिविद्वस्स 5 पेसेइ-विण्णवेमि, पसायं कुणह, सुताराय दारियाय तुन्मं पायमूळे मिलिएसु पत्थिवेस वियरह सयंवरं ति । (प्रन्थाप्रम्-८५००) तेण वि य 'तह'त्ति पडिस्सुयं । ततो समागया नराहिवा । अक्किकत्ती वि अमियतेयं कुमारं सुतारं च गहेऊण महया इङ्गीए पोयणपुरं पत्तो। दिण्णा आवासा राईणं जहारिहं। ठिया जहासंदिहेस ठाणेस । ततो सजिओ मंडवो सयंवरनिमित्तं सलिलभरिय-पडमप्पिद्दाणसायकुंभकुंभोभयपासनिवेसियमणिमंडियतोरणाळं-10 किओ, सरस-सुरिह महदामपरिणद्धलंभसहरससन्निविद्दो, कणयमयकमलमालापिड बद्धविपु-**ढेपुत्तियाजालो, दसद्धवण्णपुष्कपुष्णभूमिभाओ,** घाण-मणदृइयघृवधृविओ । त**ओ** सविज्ञाह-ररायाणो सएसएहिं चिंधेहिं अलंकिय-विभूसिया देवकुमारा इव मंचे अभिरूढा। ततो राया तिविद्वी पोयणपुररायपहेण सम्मज्जिय-सित्त-सुइएणं समूसियपडायमालाकलिएण जल-थलयमुक्क सुमपहसिएण सबपगइसमग्गो महया इङ्कीए जोइप्पभ-सुताराओ चित्ता-साइता-15 राओ विव विरायमाणीओ विज्ञाहरपरिगाहियविर्माणपडिरूवकसिविगासमारूढाओ मंगल-सएहिं ध्वमाणीओ पुरओ काऊण निग्गतो, पत्तो य मंडवं। उइण्णाओ कण्णाउ सिबिगाहितो। दिहाओ य पत्थिवेहिं विम्हियविसेससुंद्रतरनयणारविंदेहिं । ततो तासि पत्तेयं लिवीक-रीओ किहंति कुल-सील-क्वा-ऽऽगमे णरवतीणं । ताओ वि ते सिद्द्वीए संधेमाणीओ गंगा-सिंधुओ विव पुरच्छिम-पश्चच्छिमसमुदं उवगयाओ कमेण य अमियतेय-सिरिविजए। तेसं 20 च से निविद्वा दिहीओ, पसन्नाणि हिययाणि। ते य णाहिं रयणमालाहिं कुसुमदामेहिं य अश्रिया। पुह्वीपतीहि य भणियं—अहो ! सुवरियं, पायसेसु घयधाराओ पलोट्टाओ, उज्जमेस सिद्धीओ संधियाउ ति । ततो पसत्यतिहि-करण-मुहत्तेसु कयाणि सि कोउगाणि । पृत्रया महीवाळा विसज्जिया। एवं वश्वइ काळो तेसिं अविभत्तविभव-धणाणं विसयसहमणुहवंताणं।

अझिकत्ती विजाहराहिवई कयाइ अभिनंदण-जगनंदणे पियरं च नियगपुरे समो-25 सरिए सोऊण निग्गतो वंदिउं। कहेइ से अभिनंदणो विसयदोसे, जहा—सहादिइंदियत्थेसु पसत्ता पाणिणो बहुं पावं समज्जिणंति, तेण य संचितेण बद्ध-पुट्ट-निकाइएण दुक्खबहुळं संसारं परियँडंति । तभो छद्धसंवेओ कयरज्जपरिवाओ अभियतेयं रज्जे अहिसिंचिऊण पवइओ। तिविद्व वि अपरिचत्तकामभोगो कालगतो।

क्याइं च सुवण्णकुंभो नाम अणर्गारो सगणो पोयणपुरं गतो। अयलो तं सोऊण सादरो 30 विगातो वंदिऊण पुच्छइ—भयवं! तिविद्वस्य मे पियभाडयस्य गतिं साद्द् चि । ततो

१ ही इ संसं विनाडन्यत्र— भादा जो वं वा । भं सद्दे जो व २॥ २ दिण्णो आवासो रा ही इ बिना॥ ३ भाजित् व के वे वसंसं विना॥ ४ विद्युद्ध व के विना॥ ५ व्यस्ति शां ॥॥ ६ व्यक्तपदि वी ३॥ ७ व्यस्ति शां ॥ ८ व्यारी आणी पोष की ३॥

साहुणा ओहिणा आमोइत्ता भिणयं—अयल ! तिविद् अणिवारियाऽऽसवदुवारो अतीव रह-ज्यवसाणयाए वहुं कम्मं असायवेयणिजं समिजिणित्ता णिवद्धणरयाऊ अपइद्वाणे णरए उववण्णो, तत्थ परमासुमं निरुवमं निरंतरं वेयणमणुह्वइ—ित मासिए मोह्मुवगतो आसा-सिओ भयवया, भिणओ य—मा विसायं वश्व, सो भयवया आइतित्थगरेण उसहसा-मिणा दसारादिकरो अपिन्छमतित्थयरो य आदिहो, तं च तहाभूयं भविस्सइ. संपओगो 5 विष्पओगावसाणो. एगमेगस्स जंतुणो सयंकडं सुहा-ऽसुहमणुह्वमाणस्स तासु तासु तिरिय-नरा-ऽमरजाईसु कारणवसेण पिति वेरं वा भवइ, न एत्थ नियमो. न य सोगो किंचि प्यओक्षणं साहेइ, केवलं धम्म-ऽत्थ-कामाणि हावेति, महमया विसमिव वज्येयवो, सहिते य आयरो कायवो—ित्त भणिको वंदिऊण 'तहा करिस्सं'ित विण्णवेइ—जाव रज्ञाहिगारे सुते निजुंजामि ति। ततो सिरिविजयं रायं विजयभहं च जुवरायं अहिसिचिऊण रायाहिसेएण 10 बहुनरवइपरिवारो सुवण्णकुंभपायमूले पवइओ परमसंविग्गो अहिगयसुत्त-ऽत्थो तव-संज-मैसुहिओ विहरह। सिरिविजओ य वासुदेवसारेंसे भोए भुंजइ।

कयाई च पुरंदरो इव वियसगणमञ्झगतो रायसहस्सपितृ हो सहागतो अच्छ । माहणो य सोमस्तो उनागम्म जयासीसं पर्वजिऊण भणइ—सुणह, अहं जोइसिवज्ञापारगो, ततो मया नाणचक्खुणा दिहं तं सोजमरिहह. पोयणपुराहिवस्स इओ सत्तमे दिवसे इंदासणी 15 मत्थए पिंडिहित, न एत्य संस्था-ित वोत्त्ण हितो । ततो तं वयणं सोऊण महादोसमंतं सबा पिरसा रायाणो य पिरकुविया । विजयभद्देण य रोसभरावियनयणेण भणिओ—जया पोयणप्दणो असणी पिंडहत्ति तदा तव किं मत्थए पिंडिहिति १ । ततो पिंडभणइ—देव ! मा कुप्पह, मम तया आमरणविरसं उनिंदे पिंडिहिति ति । एवंभणिए सिरिविजएण रण्णा भीयहियएण भणिओ—अज ! को तुन्मं बिज्ञागमो ? ति । असंकिओ भणइ—पुणह, 20 जया बलदेवसामी पवइओ तया हं संहित्साहणो सह पिउणा निक्संतो मया य अहंग-महानिमित्तमागिमयं. ततो विहरंतो प्रमिणिखेडमागतो तत्थ मे पिउच्छा हिरण्णलोमि त्ति, तीसे धृया चंदजसा, सा मे बाला चेव पुवदत्ता, ततो हं तं दहूणं कम्ममरभारगह- ध्याए मंदपुण्णो पिंडभगो विसयसुहत्थी य इमं महंतं अत्थागमं दहूण इहागओ मि ति ।

ततो मंतिणो तस्स वयणावसाँणे सिरिविजयभयनिवारणोवायं वियारेजणमारद्धा। 25 एगो भणइ—िकर समुद्दे न पभवइ इंदासणी, तत्थ अकाळहीणं निजाउ सामि ति। विद्यो भणइ—इसमाकाले किर वेयहे विज्ञा असणी वा न पडइ, तत्थ गूढपएसे एए दिवसा गमेयवा। तइओ मणइ—समितिच्छयं विहाणं ण तीरइ. सुणह—एको माहणो, तस्स पभूएहिं उर्वाइएहिं जातो पुत्तो. तत्थ य एगस्स रक्सस्स पुरिसो कुळपरिवाडीए निवेदिज्ञइ, माहणस्स य वारओ जातो. ततो माहणी भूयघरसमीवे रोवइ. तेसिं च अणु- 30

१ करो चरमतित्य शां ।। २ निर्गुजा गो ३ ॥ ३ उ० मे० विनाडम्यत्र— भसंदिओ शां ।। भसिहिको क १ गो २ छी ३ ॥ ४ पिसो मो क १ गो ३ ॥ ५ प्रायणो शां ० ॥ ६ प्राणे संजायभया निवा शां ० विना ॥ ७ एव दि शां ॥ ८ व्याजिए शां ।।।

कंपा जाया. तेहिं भणिया—मा रोव, रिक्सिसामो ते पुत्तं रक्ससाउ. निवेदितो य भूएहिं अवहिड निक्सितो गुहाए. गया भूया कहेउ माहणीए 'अमुगन्मि पएसे ठिवओ' ति. सो य अयगरेण गिलिओ. एवं मुँहए—तवेण सक्का पिहहंतुं घोरा वि उप्पाया. ततो तवं आरहामो सवे वि संतिनिमित्तं सामिणो ति । चउत्थेण भणियं—माहणेण आदिहो पौयणाहिवसस ठ असणिपाओ, न सिरिविजयस्स रण्णो. तं सेयं णे सत्तरत्तं अण्णं रायं ठावेउं ति। ततो नेमि- त्तिणा भणियं—साहु मो महामंती! सि, एयं कायहं, रण्णो जीवियपरिरक्खणिनित्तं अहमवि आगओ. नियमजुत्तो राया नित्थरिहिति जवसग्गं।

नेमित्तिवयणं च परिगाई उणं राया जिणाययणमागतो सओरोधो। मंतीहिं वि से वेसमणपिंडमा पिगतिसमग्गेहिं अहिसित्ता सेविज्ञए राओवयारेण। सिरिविज्ञयो वि 10 इब्भसंथारोवगतो सत्तरत्तं परिचताऽऽरंभ-परिगाहो बंभवारी संविग्गो पोसहं पालेइ। सत्तमे य दिवसे समंतओ मेहा पाउब्भूया सिल्छभारग[रू]या पवणवेगपिवित्थरमाणा विज्जै-ज्ञोवियपासा भयजणणिनिहुरगिज्ञयसणा। ततो मञ्झण्हकाछे महया सहेण पासादं वेस-मणपिंडमं च चुण्णयंती इंदासणी पिंडया। राया अभिनंदिओ पगईहिं 'नमो अरहंता-णं'ति निगातो पोसहसालाओ ति । दिहो य तुहेण परियणेण राहुमुहिनैगतो विव 15 गहवती। संडिल्लायणरेंस नरवईहिं अंतेडरियाहिं य आभरणविरसं वुहं। सक्तारेऊण य रण्णा पउमिणिखेंड वेसमणपिंडमं च दाऊणं विसिज्ञितो। ततो निरुविग्गो सिरिविज्ञओ अंतेडरवरगतो उववणेसु कयाइ विज्ञाहरसेढीसु सच्छंदं विहरइ।

अण्णया य सुताराए देवीए सह जोइवणं गतो। तत्थ विधरमाणो रयणचित्तमिव मिर्ग पस्सइ। विण्णविओ य सुताराए—सामि! एस मिर्गपोयओ घेष्पड, अइरूबस्सी कीलण्गो ण 20 मित्सिइ। तीसे य मयमणुयत्तमाणो अणुपयाइ णं सिरिविजओ। अवसरइ मिर्गो, थोवं-तरं गंतुमुष्पइओ। इओ य देवीए क्वियसइं सुणइ—कुक्कुडसप्पेण हं खइया, परिर्तायह मं सामि! ति। तं सोऊण नियत्तो अकयकजो, पस्सइ णं पिट्टयं धरणिवहे, तिगिच्छिउमारद्धो मंतोसहेहिं। न वहंति य ताणि। ततो परियत्तियनयणा खणेण कालग्या। विसण्णो य विलव-माणो मरणकयववसाओ चियं रएऊण अग्गि च दाऊण देविं सुतारं गहाय आरूढो। तीसे 25 य केसेहिं अप्पाणं बंचेऊण निवण्णो 'अण्णभेवेऽविमा होही णे पिय' ति सोयंतो अच्छइ। इओ य पोयणपुरे घोरा उप्पाया पाउब्भूया, सहसा धरणी पकंपिया, निवडंति एकाओ, मञ्झण्हे वि निष्पहो दिणयरो, अपवे य राहुणा चेत्थो रवी, रएण छण्णाणि दिसामुहाणि, खरो मारुओ पवाइओ, उित्रगा पया, खुहिया रायाणो अंतेउरजणो य सह जुवरायणा, आदृण्णा सर्यपभा।

१ सुम्बर तबेण सक्का भोरो नि उप्ताको शां० विना ॥ २ व्यक्तभोवि व २ मे० विना ॥ ३ व १ मे० विना ॥ ३ व १ मे० विना ॥ २ व्यक्ति । संबि ली ३ । व्यक्ति ग्रह्वती । संबि क ३ गो ३ ॥ ४ व्यस मरहवाई हिं मर क ३ ॥ ५ व रममाणो क ३ गो ३ ॥ ६ णे क ३ ॥ ७ व्ये व मणु शां० कसं० विना ॥ ८ व्याहि मं भां० ॥ ९ निविण्णो शां० ॥ १० व्यक्ति हो हि सि शां० ॥ ११ वसो र शां० ॥

अह तम्म देसवाले उप्पार्थ पिक्लिकण य सप्तिबंदुणा नेमित्तिणा वागरियं—जे उप्पाया इमे तं रण्णो तिश्चं भयं निवेपंति । संपद्द सिरिविजओ जीवियसंदेहे बहुइ. सिग्धं मगाह ति । तं सोकण भयसंभंतिहयया रायाणो सकजमूदा सह परियणेण अच्छंति ।

तिन य समप पुरमिणिखेडवत्थवो संडिल्लायणो जोइसपारओ रहारूढो पत्तो 'न भेयवं'ति भासमाणो । ततो तम्मुहो जणो जाको । सो य सयंपभाए देवीए वदावणं 5 काऊण पुरतो ठितो आसासयंतो । पुच्छिओ य देवीए विणएण—अज्ञ! सिरिविजयस्स रण्णो खेमं आरोग्गं होज्ज? ति । ततो निभित्तिणा भणियं—कुसछं महारायस्स वहुं काछं पयाओ पाछिस्सइ. माणसं पुण दुक्खमासी, मुदुत्तंतरेण से पडिवत्ती होहि ति । तं च तस्स वयणं सोऊण निव्वया जाया सयंपभा य सपरिवारा ।

सुहुत्तंतरस्स य कोइ पुरिसो गगणपहेणं चवलगती विज्जलकुंडलजुयलो दीसइ इंतो । 10 तं दहूणं विम्हिया पलोइंति सबे। पत्तो य तं पदेसं 'अणुजाणह ममं'ति उवहओ, उवगम्म जयासीसं परंजि(प्रन्थाप्रम्-९०००) उण भणइ—सिरिविजयस्स रण्णो सिवं, महंताओ पुण पाणवायाओ फिडिओ। पुन्छिको—कहं?। भणति—

बहं दीवसिहो नाम संभिन्नसोयनेमित्तिसुओ। अन्हे य पिया-पुत्ता रहनेउरचक्कवालाहिवहणो वेयहुिं सहरे उज्जाणसिंरमणुहिवजण सँयं जोइवणदेसं पिंडिया। विद्वो य 15
अन्हेहिं चमरचंचाहिवई असणिधोसो हित्ययं हरमाणो। ततो सा—हा सिरिविजया!
अमियतेया! पारेत्तायह ममं, असरणा अवसा हीरामि ति। तं सोजण अणुपर्ता मऽणुविद्वा य सुतारा देवी आवयगया गहाभिभूया विव चिंता। ठिया य मो दो वि जणा जुज्झाभिमुहा—दुरायार! दुडु ते ववसियं, अज्ञ न भवसि ति। सुताराए संविद्वा मो—अलं
जुज्भेणं, गच्छह सिग्धं जोइवणं, तत्थ सामी वेयालावज्ञाए विहेडिज्जह, तहा बत्तह 20
जहा जीवंतं समासासेह ति। ततो अम्हे तीए वयणेण दुयं पत्ता जोइवणं। पस्सामो य
रायं कणगहयगमिव अल्जालपरिखित्तं सह देवीपडिक्तवेण। मम य पित्रणा विज्ञाविकप्पिएण उदएणं अवमुक्तियाओ चियगाओ। वेयालिवज्ञा अटट्टहासं मोत्तूण पणद्वा। विन्हिओ
य सिरिविज्ञओ पुँच्छिति—िकमेयं १ ति। कहियं च से देविहरणं। ततो गाढयरं
विसायमुवगतो मम पित्रणा भणिओ—न ते मण्णू कायदो, सो ते अविरेण पाएहिं पिंड-25
हिति ति। एयंतरे अहं पेसिओ तुम्हं पर्वात्त निवेएडं।

छेहं व सपचयं कुसछं सोऊण सयंपभा य रायमाया नेमिती दो वि पूण्ह। विजयं संदिसिऊण 'दूयं निविसज्जाित' ति मिरीहणा महत्तरगेण दीवसिहेण य समयं उप्पह्या आगासेण गया जोहवणं। दिहो य सिरिविजओ संभिण्णसोयसिहतो ताराबई विव बहस्सितिसिहओ। माऊए पणमती। तीय वि बाहं मोत्तृणं अहिनंदिओ कहेह जहाणुभूयं। 30

१ °ए पस्सिकण शां ।। २ पाछड्स्स° शां ।। ३ सकं शां ।। ४ °ता सु णं दिहा शां ।। ५ °जिहीति त° शां ।। ६ रायदरं कण शां ।। ७ प्रक्रिको य किसे शां । विना ॥

चाव जुबराया संपत्तो सबलो पणओ विष्णवेइ—अलं विवाएणं, देवीए मोबणोवाओ चि-तिज्ञत । ततो रण्णा सामत्येऊण सपुरं विसज्जिओ ।

सिरिविजओ वि अप्पर्वचमो गगणपहेण गंतूणं दुवं रहने उरचक्कवालनयरं पविद्वो । दिहो य तेहिं आमियतेओ. निवेदितं च से सर्वं । तं च वृत्तंतं सोऊण 5 संगंतो सिरिविजयं साधारेजण मंतीहिं समं मंतिजण मिरियं द्यं पेसेइ असणि-घोससमीवं चमरचंचए नयरे। तेण भणिओ जहासंदिइं सतारं देवीं विसजोह ति। तेण य ण पढिवण्णं। ततो सो 'ते ण पत्यं'ति वोत्तृण पडिनियत्तो कहेइ अमियतेयस्स । तं सोऊण कुद्धो सज्जइ जुद्धारंभं। सिरिविजयस्स देइ दो विजाओ—पहरणावरणिं बंधणमो-यणि च। तत्थेकेका सत्तरत्तेण गुणिया साहिया य। सिद्धवेजां च पेसेड अमियतेओ सिरि-10 विजयं सुपहि सह। सामंते य इमे, तं जहा-रिस्सवेगो अमियवेओ आडच्चलसो अक-कित्ती अकरहो एगरहो चित्तरहो भाणुसेणो भाणुपहो भाणुवेगो भाणुदेवो अक्रपभो अक्रदेवो दिवायरप्पभो दिवायरदेवो प्रभाकरो एवमादीणि पंच सयाणि, अण्णे य विजाहरा बलवगा। तेहिं य महप्पहावेहिं परिवृद्धो सिरिविज्ञओ गओ य चमर-चंचं । अमियतेयो वि राया असणिघोसं विज्ञाहियं जाणिकण महाजालविज्ञाए सब-15 विजाछेदणीए जोगमब्सुहेति साहणहेउं । ततो जेहपुत्तेण सहस्सरस्सिणा सहस्सरस्सिपइ-मेण साई हिरिमंतं पबयं गतो । तिई च संजयंतस्स भगवओ पिडमा धरणस्स च नागरण्णो । तासि पायमूळे मासिएण भत्तेण सत्तराइंदियाए पडिमाए, रक्खित णं सहस्स-रस्सी । एवं साहणजोगो अमियतेयस्स ।

इओ वि असणिघोसो सिरिविजयं संपत्तं जाणिजण पुत्ते पेसेइ जुज्झसज्जे सयधोस20 सहस्सघोस-महाधोस-भीमघोसादयो महाबलेणं। तेसिं च सिरिविजयस्स य सपरिवारस्स थोवूणं मासं परमघोरं साभावियविज्ञावियिपयं पहरणसंकुलं जुद्धं वृद्धः। भग्गा य
असणिघोससुया। ततो ते भग्गे दृद्धण असणिघोसो परमरूसिओ निग्गओ सह विज्ञाहरेहिं। आबिडिओ य सिरिविजएण समं। रोसाइहेण य तेण अमोहप्पहारिणा आहओ
खग्गेण दुवे खंडाणि क्याणि, जाया य दुवे असणिघोसा। पुणो वि सिरिविजएण
26 सिग्ययाप आह्या दुवे वि जाया चत्तारि असणिघोसा। पवं असणिघोसा धवृंति
प्पद्या पह्या। अणेगे य असणिघोसे दृद्धण विन्हिओ परित्संतो पहणेतो। तेण व
भागाविणा भीमपरक्रमेण पराजिया सिरिविजयसेणा।

अह तिम्म समए अभियतेयस्स सिद्धा महाजालिणी विजा। ततो सिग्धमागतो अभरचंचं। अभियतेयं च एजंतं रहूण संहिया सिरिबिजयपिक्सया कुमारचम्। अह 30 सो असणिघोसो सिद्धविजं अभियतेयं महत्त्पमावं पस्तिय भीयहियओ पलाओ सबजणं

१ व्यां उदंतं सो वां ।। १ व्यां सा वां ।। १ उ० मे विमाइन्वन - असियतेको की १ गो १ शां । असियतेको क १ ॥ ४ व्यां कर शां । एवममेऽति ॥ ५ व्यां केतूवं उ १ मे विमा ॥

पयहिङण । विज्ञाहरा वि तप्पक्षिया दिसोदिसि विपद्धाया। वतो अभियतेष्ण महाजा-द्धविज्ञा विसिक्षिया 'जह न पढायंति वहा णे अक्समाहि' चि । असिषाघोसस्स वि मुक्का विज्ञामुही विज्ञा 'माणं मुयाहि' चि । विज्ञाहरा य गतिमढहमाणा महाज्ञाछविज्ञामो-हिया सरणागयवच्छछं अभियतेयं सरणमुवगया ।

असणिघोसो वि विजामुहीए आणिजमाणो सरणत्थाणमविंदंतो उइण्णो दाहिण- 5 हु भरहं। तत्थ य सीमंणगे णाभेयस्स भयवओ पढमजिणस्स आययणं, समोस-रणत्थाणे य द्वाविओ गयद्धयो, तत्थ य संपत्तो। तं समयं व अचलस्स बढदेवस्स पुषसमुद्दपारगस्स उत्तमेहिं संजम-जोगेहिं अप्पाणं भावेमाणस्य तिम्म पपसे एगराइयं महापिडमं पिडवण्णस्स मोहणीए आवरणंतराप य सीणे विमलमणंतमप्पिडवाितं केवलनाणं समुप्पण्णं। उवागया अहासिण्णिहिया देवा महेवं। देवसंपायं व पस्समाणा इमे चारण-10 समणा अभिनंदण-जलगंत्ररण-जलणजडी-अककित्ती-पुष्फकेज-विमलमतीपभितओ खवागया पसण्णमणसा 'णमो केवलिस्स भयवओ'ति वंदमाणा पयिक्खणेडण संठिया। असणिघोसो य अभियतेयिवज्ञताये विज्ञाए पारूममाणो बलभहं सरणमुवगओ मुको विज्ञामुहीए। निवेदितं च णाए अभियतेयस्स। तेण वि य मिरीई पेसिओ—मुतारं गहेडण बलभह्समोसरणं सिग्धमागच्छमु ति। ततो अभियतेओ विज्ञाहर-विज्ञा-15 हिवइसिहओ पत्तो सीमणगं, केवली परमाए भत्तीए वंदिडण महरिसओ य चारणे घरणिवले कथंजलि सिणसण्णो। मरीइणा य चमरचंचं गएण दिहा सुतारा असणिघो-समाउसमीवे नियमोववासरया। असणिघोसमाया य णंगहाय खणेण पत्ता तं पदेसं। उवणीया णाए सिरिविजय-अमियतेयाणं।

प्यंतरे असणिघोसो दहूण अमियतेयं सिरिविजयं च खमावेइ। ततो ववगयवेरा 20 सब देवा सुरा य भयवओ केविलस मिहमं काऊण संसप पुच्छंति। तत्य कहंतरे असणि-घोसो अमियतेयं विण्णवेइ—सुणह सामि! जेण मया सुतारा देवी अवहिया—अहं भामरीं विज्ञं साहेऊण संज्ञयंत्तस्स भयवओ आययणे सत्ताहिगेण उववासेण नियत्तमाणो य जोइवणस्स समीवेण अतिच्छहे. दिहा च मया सुतारा देवी तारा विव पैमासंजुत्ता. पेच्छमाणस्स पैरो नेहाणुरागो समुप्पण्णो. न चाएमि य अइच्छिडं. ततो मिगपोयरूवेणं 25 सिरिविजयं मोहेऊणं अक्खिता वेयाछविज्ञा, पउंजिऊणं सुतारं देविं गहाय अवकंतो सिणेहेण, न उण दुहमावेण. एसा वि महाणुमावा पहा विव ताराहिवइणो विमलसहावा. तं महंतो मया अवराहो कओ तुन्हे आसाययंतेण. मिरिसेह णे पणयस्स-ति चल्लोसु से पिडओ। तेण वि य पसण्णचित्तेण आहट्ठो 'तह' ति । ततो असणिघोसवयणेण जायसंसओ अमियतेओ केविल पुच्छइ—भयवं! केण पुवसंबंधेणं सिणेहो सुताराए 30 असणिघोसस्स ? त्ति, जओ णेण अवहिया। ततो केवली भणइ—सुणाहि,

१ °मण्णते ही ३ विना ॥ २ प्यासजुत्ता शां० ॥ ३ परमो ने° शां० ॥

### अभियतेय-सिरिविजय-असणिघोस-सुताराणं पुत्रभवो

इहे भरहे मगहाजणवए अयलग्गामे विष्पो घरणिजहो ति । तस्स जसभहा भारि-या, तीसे पुत्ता नंदिभूती सिरिभूती य । तस्स पेस्सा कवलिगा, तीसे पुत्तो कविलो नाम । घरणिजहो य माहणपुत्ते वेदं पाठेइ । कवलिगो पुण तं हियएणं ओगेण्हइ ।

5 अण्णया य परिभवं असहंतो रयण उरं नयरं गतो। तत्य राया सिरिसेणो। तस्स दुवे भारियाओ अभिणंदिया सीहनंदिया य, तासि दुवे पुत्ता इंदुसेणो बिंदुसेणो य। तत्य य उवज्यायो सच्चई नाम माहणो, तस्स य समझीणो 'अहं बंभणो'ति। तस्स खंडि-याणं अक्खेवपसाधणं करेइ। तं सोऊण सच्चइणा तेसिं सीसाणं उवज्यायो ठाविओ। तस्स माहणी जंबुका, तीसे धूया सच्चभामा, तं तुहो य सच्चई कविलस्स देइ। 10 कमेण य सोरे छोगपूइओ उविजेओ विभवेण।

अण्णया य सो<sup>3</sup> पिच्छणयगतो, वासं च निविडिनगरद्धं। ततो सो कविछगो वत्थाणि कर्केले पिंडीकाऊण आगओ नियघरं। माहणी वत्थाणि य गहाय निग्गया। सो भणइ—अत्थि मे पभावो जेण मे वत्थाणि न भिन्नाणि। तीए चितियं—वत्तं एस अवसणो आगतो 'न दीसामि'त्ति, 'गायं उहं' ति न वत्थाई, किं मण्णे अकुलीणो होज्ज?-ति मंद-

केणइ कालेण धरणिजढो परिसीणविहवो कविलस्स संपत्ति सोडण आगतो। तेण वंदिओ 'ताओ आगओ' ति। मोयणवेलाए य 'कत्य भोयणं भवड?'ति ततो कविलो सक्कभामं भणइ—मम असाहगं, नाहं ताएण सह भुंजिरसं, पिहपिहं भोयणत्थाणाणि रएहि ति। तं च पिया-पुत्तविरुद्धं उवयारं परसमाणी माहणी विरत्ता मुद्दुयरं कविले, 20 धरणिजढं विणएण आकंपेडण बंभणसचेण सावेडण पुच्छइ—कविलो तुब्भं पुत्तो बंभणो बा होइ न होइ? ति। तेण से सब्भूयत्थं किह्यं। विसिक्षओ धरणिजढो किविलेणं। सक्कभामा सिरिसेणं रायमुविहया—मोएहं मं किविलाओ, एस अकुलीणो, जइ न परित्तत्यह तुब्भं पुरओ पाणे (मन्थामम्-९१००) परिचयामि ति निच्छिया। रण्णा किविलो सहाविओ भणिओ य—एयं विसक्षेहि माहणिं, धम्मं करेड ति। 25 भणइ—न मे(मि) जीविड समत्थो एतीए विण ति। रण्णा भणियं—अच्छड इहं तुह जाया जाव कोवं मुयइ, मा अप्पाणं मारहि ति। तेण 'तह' ति पिडवण्णं। सक्कभामा देविसमीवे उववासरया अच्छइ।

राया पुण पगतिभइयो 'जिणवयणं तक्षं'ति पहिवण्णो दयावरो दाणरको य अण्णया य अभियतेय-आइच्च-मुणीचंदे अणगारे मासखमणपारणए तवोकिछंते पडिलाहेइ।

१ सिहिनं की ३ शां ।। २ सो किंकिशो पूह् भो । सो किंकिशो को गपूह कर्स । संसे ।। ३ सो पेक गतो शां ।। ४ की ३ विनाऽन्यत्र—किंक पिंडीका कि ३ गो ३ उ० मे । क्ष्म विंटिं का शां ।। ५ कि कि विना ।। ६ देहइ कि क ३ ॥

## इंदुसेण बिंदुसेणसंबंधो

तस्स य रण्णो दो भजाओ अहिनंदिया सीहनंदिया य। अभिनंदियाए दो पुत्ता इंदुसेणो बिंदुसेणो य। कोसंबीए य बलो राया, सिरिमती से भजा, धूया सिरिकं-ता। सा सिरिकंता तेण रण्णा इंदुसेणास्स दिण्णा, विसिज्जया य सपरिवारा अणंतमईए गणियाए समं। ते य इंदु बिंदुसेणा अणंतमतीए गणियाए कारणा जुन्मंति देवरमणे उच्जाणे 'महं महं'ति। ततो राया सिणेहसमयाए य मजयिचत्याए य निवारें न समत्थो 'मा एएसिं मरणं पस्सामि'त्ति तालपुडमावियं पडममग्घाएऊण सह देवीहिं कालगतो। माहणी वि तेणेव विहिणा मैया 'मा कविलस्स वसा होहं'ति। ततो चत्तारि जणाणि जंबुद्दीवे दीवे आयाणि उत्तरकुराए य सिरिसेणो अहिनंदिया य मिहुणं, सीहनंदिया सञ्चभामा य मिहुणं। सिरिसेणो सीहनंदिया पुरिसा, इयरे इत्थियाओ । 10

इयरेसिं पि इंदु-बिंदुसेणाणं विजाहरो विमाणेण आगम्म णहयळत्थो अंतरे ठाइऊण इणमत्थं बोहेइ—भो कुमारवरा ! सुणह ताव इओसुहा मम वयणं— मणिकुंडलीविजाहरसंबंधो

इहेव जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सीयामहानईए उत्तरेण पोक्खलावई नाम विजयो। तत्थ वेयहो पष्ठओ विज्ञाहर-चारणालओ रमणिज्ञो नवकूडमंडियसिहरो सर-15 यब्मसिरिप्पयासो। तत्थ पणपण्णनयरमंडियाए उत्तरिहाए सेढीए नयरे आइच्चाभे स-कुंडली नामं राया परिवसइ, तस्स भज्ञा अजियसेणा, तीसे मणिकुंडेली नामं अहं पुत्तो। ततो कयाई जिणवंदओ पुंडरगिणि नयरिं गओ जिणभत्तीए। तत्थ य अमिय-जसं जिणवरं वंदिऊण तिपयाहिणं काऊण जर-मरण-किलेसनासणकरं धम्मवयणं सोऊण करयलकयंजलिउडो कहंतरे नियगभवं पुच्छामि। कहेइ य सो भयवं—

### मणिकुंडली-इंदुसेण-बिंदुसेणाणं पुत्रभवो

पुक्लरद्धे अविरिष्ठे सीतोदादाहिणओ सिळ्छावती नाम विजन्ने। तत्थ य वीइ-सोगा नयरी धवळ-तुंगपायारा बारसजोयणदीहा नवजोअणवित्यहा। तत्थ नयरीए चोद-सरयणवर्ष्ठ नवनिहिसमिद्धकोसो रयणज्झओ णाम चक्कवट्टी परिवसइ। तस्स य दुवे भजाओ परमरूवदरसणीयाओ कणयसिरी हेमँमाळिणी। कणयसिरीए कणयळया 25 पउमळया य दो धूयाओ। हेमँमाळिणीए पउमा धूया। सा पउमा अजियसेणऽ-जाए सयासे धम्मं सोउं कम्मवउत्थं वयं उववत्था। दोन्निऽतिरित्ताइं सिट्टं चउत्थयाणि काऊणं सणिदाणा काळगया समाणी सोहम्मे कप्पे देवी जाया महद्विया। कणयसिरी संसारं भिवजण अहं मणिकुंडंळी विजाहरो जातो। कणगळया पउमळया य संसारं

१ इंदुसेणबिंदु के श्रेगे । प्रमायेऽपि ॥ २ रित्पाऽसम शां ॥ १ सि काळकूड भा शां ॥ ४ सु-या क १ ॥ ५ टिलो ना शां विना ॥ ६ ण्यंदं वंदिउं पुं क श्रो ॥ ७-८ हिम क श्रो ॥ ॥ ९ ण्या अणसणादाणे काळ क श्रो ॥ १० टिलाबि शां ॥

भिकण इहेव रयणपुरे सिरिसेणराइणो अहिनंदियाए गन्भे दुवे इंदु-बिंदुसेणा जाया। सा वि पडमा सोहम्माओ कप्पाओ चइऊण कोसंबीए नयरीए अणंतमई गणिया जाया। ते य इंदु-बिंदुसेणा अणंतमईए गणियाए कारणा दो वि जणा देवर-मणे जुज्झंति इण्हि। इय सासियं भयवया।।

5 तो हं संभारियपुष्ठभवो निमऊण तं जिणवरं इहागतो तुब्भं पुष्ठनेहाणुराएण। तं एसा तुब्भं पुष्ठभवे भगिणी आसि, अहं च भे माया, तं संभरह पुष्ठभवियं चक्कविंह रयणज्झयं पियरं।

भोगा बहुवेरकरा, अलाहि भोगेहिं मा होह मोहियमईया। मा य राग-होसवसगया, पहरह नियएहिं गत्तेहिं॥

किं च-

न वि तं कुणइ अमित्तो, सुद्धु वि सुविराहिओ समत्थो वि । 10 जं दो वि अणिगाहिया, कुणंति रागो ये दोसो य ॥ इह्छोए आयासं, अयसं च करेंति गुणविणासं च। पावंति य परछोए, सारीर-मणोगैयं दुक्खं ॥ धिद्धी ! अहो ! अक्जं, जं जाणंती वि राग-दोसेहिं। फल्रमडलं कडुयरसं, पावइ जीवो निसेवंतो ॥ 15 को दुक्खं पाविजा ?, कस्स व सोक्खेहिं विम्हओ होजा ?। को व ण लभेज मोक्खं?, राग-होसा जइ न होजा ॥ ता सुयह राग-दोसे, सेयं चिंतेह अप्पणो णिशं। जं तेहिं इच्छह गुणं, तं चुक्कह बहुगुणं पच्छा ॥ मुंचह एयं जुज्हां, संजमजुज्होण जुज्हाहा इण्हि। 20 तुब्भेहिं य खलु मोक्खं, गंतवमिमेहिं देहेहिं॥ एयं निसम्म वयणं, जाया ते दो वि मुक्कसण्णाहा । संभारियपुत्रभवा, भणंति भोगा अइद्वरंता ॥ हा ! मोहियहियएहिं, जहा च अम्हेहिं रागवसगेहिं। विसयामिसतिसिएहिं, दृइओ अप्पा परिश्वतो ॥ 25 जर-मरण-रोगपडरे, दुत्तारे भवसमुद्दमन्झिम्म । हा ! जह मण्णे अप्पा, तदागतो णे मणा छूढो (?) ॥ एस पयहामु भोए, भवोद्धिपहोबदेसए पावे । छेत्तृण नेहपासे, सेयमओ अन्धुवेहामो ॥ करयलक्यंजलिउडा, भणंति मणिकुंडलिं पहट्टमणा। 30 इच्छामो अणुसिंह, सक्कारेडं विसेजांति ॥

१ सासि<sup>०</sup> शां०॥ २ वि शां०॥ ३ <sup>०</sup>गए दुक्खे शां०॥ ४ <sup>०</sup>पवो (धो)व<sup>०</sup> ली ३॥ ५ <sup>०</sup>सजेहिं शां० विना॥

ते महया इड्ढीए, चर्चाई सहस्सेहिं परिवृडा घीरा। धम्मरुइस्स स्यासे, निक्खंता खायिकतीया॥ तो कम्मतरुकडिछं, दढ-कढिणं तवसुतिक्खपरस्हिं। सोहेडमपरितंता, पत्ता सिद्धिं महाभागा॥

[\*दो इंदु-विंदुसेणा \*] इयराणि य ताणि सिरिसेणप्पमुहाणि चत्तारि वि जणाणि 5 देवकराए खेत्राणुहावेण य तं कप्पदुमप्पभवं परमविसयसुहमणुहवमाणाणि तिण्णि पलि-ओवमाणि जीविकण मिर्यभावयाए निबद्धदेवाउयाणि सहेण काळं काळण सोहस्से चतारि वि देवा जाया । तत्थ वि य रयणप्पहापिंडसिद्धतिमिरपसरेसं इच्छियपसत्थावसयसहसं-पगाढेसं विमाणवरबोंदिएसु तिण्णि पलिओवमाणि वसिऊण चुया इहेव भरहे उववण्णा। तत्थ जो सिरिसेणो राया सो तुमं अमियतेया !, जा सञ्चमामा माहणी सा तव 10 भगिणी सुतारा, जा य अभिणंदिया देवी सो सिरिविजयो जातो, सीहनंदिया जोइप्पद्वा सिरिविजयभगिणी । जो सो कविलो सो सहावमायाबहुलो अटुन्झाणोवगतो तीए सञ्चभामाए वियोगदुविखओ मओ सीयमाणी तिरियगइ-नाम-गोत्ताई कन्माई उवज्ञिणिता बहूणि तिरियभवगगहणाणि संसरिऊण परितणुइयकम्मंसी भूयर्यणाडवीए एरावइनदातीरे जिंडिलकोसियस्स तावसस्स प्रवणवेयाए गर्के धम्मिलो नाम दारओ 15 जाओ, परिवर्श्विओ दाहकाळं बालतवं काऊणं विज्ञाहरं विमाणगयं दृह्ण गगणपहेणं वसमाणं नियाणं करेइ--जह मे अत्थि इमस्स तवस्स फलं तो आगमिस्से भवग्गहणे अहमवि एवं वश्वें ति । कालगती इहेव भरहे उत्तरायं सेढीयं चमरेचंचाए इंदासणिस्स आसर-देवीए पुत्तो अस्रिगिशोसो जातो । ततो णेण सुतारा सन्धभामाँ त कविलभावसिण-हेण पढिबद्धाणुसारिणा अक्खित-ित्त केवलिणा कहिए अमियतेय-सिरिविज्ञया-ऽसणि- १० घोसा सतारा य प्रवभवे सोऊण परिविम्हिया ॥

अभियतेओ य केवां वंदिऊण पुणरिव पुच्छइ—भयवं! अहं किं भविश्रो ? अभिव-ओ?। भयवया भणियं—तुमं भवसिद्धिओ, इओ य नवमे भवे इह्व भारहे वासे पंचमो चक्कवृश्धि सोखसमो तित्ययरो य भविस्सिस. सिरिविजयो पुण ते पढमगणहरो भविस्सि । एवं सोचा विसुद्धदंसणा गिहवासजोग्गाणि पिडवण्णा सीछवयाणि हो वि जणा । असिणघोसप्पसुहा 25 वहवे रायाणो परिचत्तरज्ञधुरावावारा पवइया । सर्थपभापमुहाओ देवीओ तत्थेव निक्खं-ताओ । ततो सबे केवळी णिमऊण सयाणि णगराणि गया जिणपूया-दाण-पोसहरया दयावरा सबसंधा सदारनिरया संविभागी नियएस रज्जेस विसयसहमणुहवमाणा विहरंति ।

अण्णया य अभियतेयो जिणवरमवणसमीवे पोसहसाछाए पोसहोवगतो विज्ञाधराणं धन्मं कहेद । दृत्थंतरिम य संजम-तव-नियम-विणयजुत्तं चारणसुणीणं जुयलं जिणवरम- 80

१ 'तेबो क श्राो० ॥ २ 'रुचेंचा' शां० । 'रुचेंचा' उ० मे० ॥ ३ उ२ मे० विनाडन्यत्र--- 'सा तं क' ही श्रो श्रा तो क' क श्रा श्रा शां० ॥ ५ 'क्लाणि सी' उ र मे० विना ॥ ६ तत्वं की इ॥

त्तीए मुइयमणसं रययगिरिसिहरसरिसे णरवहभवणिम भत्तिवेगेण ओवइयं। अब्भुहिओ य राया ते दृहुण, अभिवंदए परमतुहो। ते विय चारणसाहू वंदिऊण जिणवरिंदे तिक्खु-तो पयाहिणं च काऊणं अभियतेयं रायं इमं वयणमुदासी—देवाणुष्पिया! मुदु इहं माणु-सत्तणं छदूण जम्म-जरा-मरणसायरुत्तारे जिणवयणिम मा खणमवि पमायं काहिसि-ति उवएसं दाऊणं. तवोगुणरिद्धं च पदिसंता।

उवएसं दाऊणं, तवोगुणरिद्धि च पदिसंता । ैजेणाऽऽगया पहिगया, चारणसमणा पहहमणा ॥

एवं सिरिविजय-अमियतेया विसयसुहमणुहवंता तित्थमहिमाओ करेमाणा ते हरि-सेण कालं गर्मेति ।

अण्णया य कयाइं अमियतेयो निययवरभवणे निययपरिवारसिं को सीहासणोविवही 10 अच्छइ । एयम्मि य देसयाले कोइ तवलद्धिसंपण्णो मासलमगो भिक्लहमागतो । अन्भुहिऊण अमियतेएण सपरिवारेणं वंदिऊण तिक्लुत्तो पयाहिणं च काऊण विडलेण किमिच्लिएण भत्त-पाणेण पिं लाहिओ विणय-भित्तें जुत्तेण । तत्थ य सुरिहगंधोदयवासं बुद्दं, पंचवण्णं कुसुमं निविद्धं, वसुद्दारा वुद्दा, सुरेहिं दुंदुहीओ आह्याओ, चेलुक्लेवो कको, आगासे 'अहो ! दाणं' घुद्दं । गतो साहू ।

#### 15 संतिजिणपुबभवकहाए अपराजियभवो

अभियतेय-सिरिविजया विबद्दणि वाससहस्साणि रायसिरिमणुहवित्ता अण्णया दो वि जणा सहिया नंदणवणं गया, तत्थ परिहिंडमाणा विउलमती-महामती चारणसमणे पासंति, वंदिऊण य धम्मकहंतरे आउयपरिमाणं पुच्छंति। ततो चारणसमणेहिं भणिया 'छवी-सं दिवसा सेसाऽऽउयस्स'ति वंदिय परमाए भत्तीए नियगपुराणि गया, अहाहियाओ महि-20 माओ करेंति (प्रन्थाप्रम्-९२००) सुभइस्स ते य दो वि जणा । ततो पुत्ते रज्जे ठावेऊण एवं निक्खंता अमियतेय-सिरिविजया अभिनंदण-जगनंदणाणं साहूणं सयासे पाओवगम-णविहिणा कालं काऊण पाणए कप्पे नंदावत्त-सोत्थिएस विमाणेस दिवचूड-मणिचूला देवा जाया वीससागरोवमहितीया । तत्थ य चिरकाळवण्णणिक्जा दुलभोवमविसयध्रह-सागरीवगया हितिक्खएण चुथा समाणा इहेव जबुहीवे पुन्नविदेहे रभणिजो विजए 25 सीताए महानदीए दाहिणकूल सुभगाए नयरीए थिमियसागरी राया, तस्स दुवे भ-जाओ वसुंधरी अणुंधरी य, वासि गन्भे कुमारा जाया अपराजिओ अणंतविरिओ य महु-माह्वा विव मासा णिरंतराणण (राणंद) बहलसिरिवच्छुच्छण्णवच्छत्थला । तत्थेगो कुमुद्दलधवलो, बितिको कुवल्यपलासरासिसामो । ते य कमेण विविद्विया । थिमिय-सागरो य राया अपराजिय-अणंतिविरियाणं रजं दाऊण सयंपभसाहुसयासे पबद्धो, 30 चग्गतवो य समाहिणा कालं काऊण चमरो अधारिंदो जातो। अपराजिय-अणंत-विरिया रज्जं भुंजंति ।

विजाहरेण य से एकेण मित्तयाए दिण्णाओ विजाओ, साहणविही उवइद्वा । तेसिं

१ अद्वागया मे॰ संसं• ॥ २ उ २ मे॰ छी ३ विनाऽन्यत्र—°सिजसेण गो ३ । °सिजोप्ण क ३ ॥

दुवे चेढियाओ बब्बरि-चिलाइगाओ गंधवे परिणिहियाओ अतीव मधुरसराओ। ते य ताहिं बब्बरि-चिलादिनाडएहिं संपरिगीयंता तेसिं (तासिं) नट्टे गीए य अईव रागाणुरत्ता सुहासणस्था अच्छंति।

एत्थंतरे य तत्थ नारदो आगतो।सो य तेहिं बब्बरि-चिलाइनाहयाणुरत्तेहिं नाऽऽदा-इओ. न य से खवयारो कथो, तओ सो परिकृविओ । कच्छुलनार्यस्स य विज्ञा-ऽऽगम- ह सील-रूवअणुसरिसा सबेस खेतेस सबकालं नारदा भवंति। सो य टिमयारिसयासं गंतूण दिमयारिस्स विज्ञाहररण्णो परिकहेइ—दिवं बब्बरि-चिलाइनाडयं अपराजिय-अणंतिविरियाणं, तं जइ तुमं न गिण्हिसि ति किं तुहं रज्जेण वा वाहणेण वा विज्ञाहर-त्तणेण वा तेण नाडएण विरहियस्स ?। तं च सोऊणं दमियारी नारदसयासा अपरा-जिय-अणंतविरियाणं दूयं पेसेइ। केई भणंति आयरिया—सयमेव ताओ दिमियारिणा 10 विजाहरेण आगमियाओ । तओ द्यं पेसेइ—रायगामीणि रयणाणि, पेसेह चेडियाओ । 'बंलिकविरोहो न सोहइ'त्ति तेहिं भणिओ-सुट्ट भणिस, चिन्तेसु ताव अम्हे-ति विस-जिस्रो। ततो तेसि चिंता समुप्पण्णा—आगासगमणदैप्पेण णे परिभवड दिमयारी. तं प्रवगहियाओ विज्ञाओ साहेमी, पच्छा से दूप्पं नासेमी। एयम्मि देसयाछे तेसिं भवियवयाए उविद्वयाओ विज्ञाओ पुर्वभवियाओ । ताओ य ते भणंति-देव! तुम्हं आणा-15 विधेयाओ अम्हे, जा तुन्मे साहेउकाम ति ताओ अम्हे उविष्टयाओ। तेहिं तुहेहिं पूइ-याओ । पुणरवि दिमिय।रिणा दुओ पेसिओ। सगबं भासमाणो तेहिं सामेण पिडच्छिओ. भणिओ य-अम्हेहिं सेवियबो दमियारी राया, णेहि दारिगाओ ति । ततो ते विज-रुवियब्ब्बरि-चिलाइगारूँ विणो दूएण सह गया दिमयारी समीवं। कयप्पणामा य दिट्टा सोमेण चक्खुणा । भणियं-कणयसिरीदारिगाहिं समं रमउ ति । 20

ताहें य विणएण पणयाहें कणयसिरी महुरं आभासिया। तीए य सायरं पुव्छिया अपराजिय-अणंतिविरियाणं कुळ-सीळ-रूवा-ऽऽगमे। तह वि अण्णोण्णगुणसमण्णिया(?)। ततो सा कणयसिरी विज्ञाहरकण्णा अणंतवीरियकहाए सज्जमाणी अपराजिएण भणिया—देवी! जह तुब्से आणवेह तो अपराजिय-अणंतिविरिया आणेमो, अत्थि णे पभावो। एवं भणिए तीए पिंडवण्णं—तहा करेह ति। केई भणंति—नाडहगाहिं चेव 25 तम्मणा कया। तां तेहिं नियगरूवाणि दंसियाणि। विम्हिया य अणंतिविरियमुवा-गया—देव! तुब्सं विवेया पाणा, सामि! मे पभवह, किं पुण पहू मम विज्ञा-बळसमत्थो, ततो भे पीळं जीवियंतकिर काहि ति इंडी अवक्रमामो. निरापायं भविस्सह ति। तेहिं पभणिया—समत्था मो विरिदं जेवं अण्णं वा विवयमाणं, गमणे मित कुणसु निस्संकं ति। एवं

१ पतिक° क इ ही इ गो इ ॥ २ शां० कसं० संसं० विनाऽन्यत्र—आगासदमण° उ० भे० मो० गो १ । असेसदमण° ही इ ॥ ३ व्हच्छेण शां० ॥ ४ व्हच्या दूए ही ३ ॥ ५ सह रमण् शां० ॥ ६ तभो इंतीओ तेहिं मे० विना ॥ ७ काहिति तभो अव शां० ॥ ८ सो एवं अ क इ गो १ ॥

भणिया 'तुन्मं पमाणं'ति पत्थिया मयणमोहिया। तेहिं निय आगारियं—कणयसिरिं इमारी अपराजिया अणंतवीरिया हरंति, जस्स सत्ती अत्थि सो निवारेड-ति वेड- वियविमाणा य ते गच्छंति। तयणंतरे य से हळ-मुसळ-गयाईणि रयणाणि डविद्याणि। दिमियारिणा य विज्ञाहरा पेसिया जुद्धं समालग्गा पिडह्या य। तेसिं पभावं दहूणं 5 ते अ पिडहए उवळद्धूणं कुविओ दिमियारी निग्गओ। भूयरयणाडवीए उवरि ओळ- गिया मायाहिं जुन्झिनं पयत्ता। ताओ य निवारियाओ दहूणं अत्थाणि आवाहियाणि। ताणि वि अ वत्थगाणि जया कयाणि तया खीणाउहो चकं मुयइ अणंतिविरियवहाए। तस्स पिडयं चळणन्भासे। गहियं च णेण पज्जियं। ततो सचकेणं हओ दिमियारी। हए लद्धविजओ इसिवाइय-भूयवाइएहि य अहिनंदिओ—उप्पण्णा य बलदेव-वासुदेवा 10 विजयद्धसामिणो ति। एयं च सोऊणं विज्ञाहरा पणया—सरणं होह णे। सो भणइ—वीसत्था होहि—ति।

तेहिं पणएहिं 'कंचणिगिरिस्स उविरएणं एत्थ अरहंता संठिया, मा णे आसायणा होज्ज' ति ओवितया। तत्थ य कित्तिहरो अणगारो विरसोववासी पिंडमं ठिओ उपपण्णकेवलनाण-दंसणो अहासिणणएहिं देवेहिं महिज्जमाणो वंदिओ अणेहिं विणएण, 15 पज्जवासमाणा धम्मं सुणंति केविलसयासे। धम्मिम य परिकहिए कहंतरे कणयिसरी पुच्छइ—भगवं! अहं पुत्रभवे का आसि ?। तओ पकिहिओ सुणिवरो— कणयिसरीए पुत्रभवो

धायइसंडे दीवे पुरिच्छमहे भारहृम्मि वासे संखपुरगं ति गामो। तत्थ सिरि-दत्ता नाम दुग्गइया परिवसइ। सा य परिहिंडमाणी कयाई सिरिपवयं गया। तत्थ 20 य सा सवजसं साहुं एगंतिम्मि निसण्णं पासति, तं वंदिऊण तस्स पायमूळे धम्मं सोऊणं धम्मचक्कवाळं तवोकम्मं गिण्हेइ। दोन्निऽतिरत्ताई सत्ततीसं चडत्थगाई च काऊण खवणपारणए सुवयं साहुं पडिळाहेइ। धम्मं गिण्हिऊण वितिगिच्छसमावण्णा जाया।

अह सा कयाइ सवजर्स साहुं वंदिनं पत्थिया समाणी विज्ञाहर जुयलं पासि उण वामोहिय चित्ता नियत्ता । तस्स य विति (गंच्छादोसेण अणालोइय-पिडकंता कालं 25 का उण जंबु ही वे दी वे पुत्र विदेहे रमणि जो विजय वे यहे प्रवय सुमंदिरे नगरे कणग-पुजो नाम राया परिवस इ, मजा से वाच वेगा, तस्स पुत्तो कि त्तिधरो नाम अहं, भजा य मे अनल वेगा, तीसे सुओ एस दिमयारी राया, भजा से मयरा, तीसे तुमं सुया कणगिसरी जाया। रजे य अहं दिमयारी ठवे उण संति जिणसगासिम पष्ट-इंडणं ठिखो अहं इहं संवच्छिरियं महापिडमं। खीणे य मोहणिज्ञ-नाणावरण-दंसणाव-30 रण-अंतराय य अज्ञ उपपण्णं केवलं नाणं। तेण य विति गिंच्छादोसेण सकम्मजणिएण तुमं इहं इन्छ घरविश्रोगजणियं पीइमरणं च पत्ता सि॥

इमं दुक्खं सोऊण पगइमेयं कणगसिरी निविण्णकामभोगा इळ-चक्कहरे विण्णवेइ--

विसक्जेह मं, काहामि तवसरणं, अछं में भोगेहिं अइदुरंतिहें बहुवेरपरंपरकारएहें। एवं भणिए ते बिंति हल-चक्कहरा—अविग्धं ते भवत धम्मे, किं पुण सुभगनयारं गंतुं सयं-पभिजणसगासे तवं काहिसि ति। एवं भणिए निमऊणं तं सुणिवरं आरुहिउं विमाणवरं गया सुभगनयिं। तत्थ य अणंतसेणेण सिंदं अणंतिविरियपुत्तेण विकाहररायाणो जुन्हमाणे पासंति। सुघोसं विकादाढं च ते हंत्णं जुद्धे आणामियसवसत्तुंसामंता अद्ध-5 विकायाहिवत्तं पत्ता बलदेव-वासुदेवत्तं च उप्पण्णसवरयणा य सोलसराइसहस्ससामी इहे विसयसुहे अणुह्वमाणा विहरंति।

तओ सयंपभो जिणवरो विहरमाणो सुभगनयरीए समोसरिओ। सोऊण जिणा-गमणं इल-चक्कधरा सपरिवारा जिणवरसयासं वंदगौ इंति। कणगसिरी वि गया जिणवरसयासं धम्मं

> सोऊणं पबइया, समाणी उग्गं तवं काऊण । केवलनाणं पत्ता, गया य सिद्धिं धुयकिलेसा ॥ ते वि य हल-चक्कधरा, जिणवरमभिवंदिषं सपरिवारा । पुणरिव नगैरमुवगया, भुंजंति जिहिन्छिए भोए ॥

#### सुमतिरायकण्णासंबंधो

15

बलदेवस्स य विरया नामं भजा, तीसे सुया सुमति ति रूव-गुणसालिणी कण्णा। सा अद्दिगयजीवा-ऽजीवा अणुवय-गुणवयोववेया जिणसासणभावियमईआ।

> सा अण्णया कयाई, सद्धा-संवेग-विणय-भत्तीए । जिणपूर्य काऊणं, पारणवेलाए से साहू ॥—

समागमणं दहूणमंद्रमुद्धिया, पिंडलाहिओ अणाय। तत्थ पंच दिवाणि पाउच्मूयाई वसु-20 धाराँपडणाईणि। तुद्धा य हल-चक्कहरा 'कस्स दायवा कण्ण ?' ति इंहाणंदेण य मंतिणाँ समं संपधारेऊणं सयंवरो ठिवओ। खंभसयसिविद्धो य कैओ सयंवरमंडवो। सबिन्म य समाउत्ते विपुलकुलवंसर्जा रायाणो बद्धमउडे य सोलस रायसहस्से विज्ञाहरे य संबे सपरिवारे आणवेइ। 'सयंवरो सुमतीकण्णाए' ति सवायरेण य सबे तं पुरि संपत्ता। तं अइगया सयंवरमंडवं पुबरइयसीहासणेसु य सबे उवविद्धा जहक्कमं। ततो सुमती 25 कण्णा ण्हाया कथबलिकम्मा सवायरमूसिया जिस्य-सियायवत्ता तं अइगया सयंवरमंडवं पुजर्मसेरं पिव लच्छी।

एयम्मि देसयाले, पसत्थवेरुतियविमल्खंभेण । पवणबलधवलपणोलियनचंतधयपडागेणं ॥—

नह्यलिलएणं दिवेण जाणविमाणेण। पेच्छंती य रायाणो लोगो य तेयबलसम-30

१ प्सामत्यको अद्धः शां०॥ २ पा। यंति क ३ गो ३॥ ३ पारिमङ्गया शां०॥ ४ प्रामादीणि। तु॰ शां०॥ ५ ईसाणं शां०॥ ६ ली ३ गो ३ विनाइन्यत्र— °णा सम्मं सं॰ क ३ शां०। वणा समें सम्मं सं॰ ७० मे०॥ ७ कए य सयंवरमंडवे शां०॥ ८ जाए रा॰ शां०॥ ९ प्सरवरं व क॰ ली ३॥

5

ण्णियं देविं इंति । सा य आगया अंबरतछिट्टिया सयंबरमंडवे सीहासणोवविद्धा । एत्थंत-रम्भि पुबसिणेहाणुराएण कैणयसिरीए

> रचुप्पल-मणिनिभं, ओनामेडण दाहिणकरग्गं। भाणीय मणहरिगरा, घणिसिरी(रि)! बुज्झाहि पुवभवं॥ पुक्खरवरदीवहुं, भारहे पुरिक्षेणं नंदणपुरिम्म।

आसि महिंदो राया, (भन्याप्रम्—९३००) तस्स मज्जा अणंतमई ॥
तीसे दुवे धूयाओ, कणयसिरी धणसिरी य सुकुमाछ-सुरूवाओ अणुरत्ता अण्णोण्णं । अहै अण्णया कयाई सिरिपव्वयं गया । तत्थ य सिलायले सिणसण्णं नंदणगिरिमणगारं पासंति । वंदिओ णाहिं । तस्स समीवे धम्मं सोऊण दोण्णि वि सम्मत्तं गेण्हंति ।
अण्णया य असोयवणियाओ तिपुराहिवेण वीरंगएण विज्ञाहरेण अवहियाओ ।
अवसाओ भीमाडवीए छड्डावियाओ वहरसामिलिणीए तस्स य मज्जाए । अम्हेसु य णाए
पत्तलहुविज्ञा संकामिया पिहहया । तो नदीतीरे वेलुवणे वंसकुहंगिस्सुविर तत्थ य अणसणं
काऊण कणयसिरी नविमया जाया सकस्स अग्गमहिसी अहं, तुमं वेसमणस्स
भज्ञा धणसिरी भोत्तूण देविसोक्खं ततो चुया इहं जाया बलदेवसुया सुमइ ति । नंदी15 सरदीवगमणं संभर जिणमंडियं महिमं च जिणवराणं चारणसमणिटितिवरवयणं च
सुमर जहा 'सिज्जिस्सिह बितियभविम्म'। जा य पुवं चयइ सा संबोहेयबा । ता संभर
पुष्ठभवं, मए समं भिगणी पुष्ठभवजंपियं पि य । भोगेसु य मा कैरे पसंगं।

जइ नेच्छिसि विणिवायं, संसारमहाडवीए मीमाए। भवसयसहस्सदुळहं, तो जइधम्मं पवजाहि।।

20 एवं सोऊण सा वयणं संभरियपुर्वजातीया वामूढ-नहचेहा उम्मुछिया। ससंभमोवतिताए य कंचणभिगारिविणिग्गयाए सीयछसिळछधाराए परिसिश्चमाणा निव्ववियगायछही
उक्खेवियताळियंटवीयणगजणियवाएण संकुसिएण मुहुत्तंतरस्स आसत्था समाणी पक्खाछियवयणा संजमियवत्था करयछकयंजिछडा विणएणं विण्णवेइ रायवरमंडळं—तुब्भेहिं
अणुण्णाया पव्वजमञ्भुहेहामि ति । जंपंति य रायाणो सिविन्हिया—धम्मे ते अविग्धं
25 हवड, पावेसु य जिहच्छियं ठाणं। तुद्दा हछ-चक्कहरा वि सव्वायरेणं तीसे निक्खमणाहिसेयं करेंति। सक्कग्गमहिसीओ य वेसमणगगमहिसीओ य, ता वि से सव्वायरेण पूरं
करेंति निक्खमंतीए। कण्णासएहिं सत्तिहें समं

सुव्यअज्ञासयासे, निक्खंता तवमज्जिणिता। केवलनाणं पत्ता, गया य सिद्धिं घुयकिलेसा ॥

१ कणगमईए छां० । कनकश्रीरिति पूर्वभवनाम इति टिप्पणी उ॰ भे० अन्तःप्रविष्टा ॥ २ पुरिष्छि-महेंगं शां० ॥ ३ °इऽण्णं शां० विना ॥ ४ नंगणं श्री ३ क ३ गो ३ ॥ ५ उ० भे० विनाडन्यत्र---- भण-संभवजणमंदियं जाव जिणं शे ३ । °मणसंभवजणमंदियं जिच जिणं क ३ गो ३ । °मणं संभवजि-णमंदियं महिमंच जिणं शां० ॥ ६ करेसु पं शां० ॥

ततो ते अपराजिय-अणंतिविरिया विश्वद्धसम्मदंसणा, दाणहर्ष, साणुक्षोसा, सव-सत्तेष्ठ य सद्काळं सावराहीस्र अणवराहीस्र य सरणागयवच्छळा, जिण-साहुपूयारया चडरासीति पुवसयसहस्साइं भोए मुंजिऊण अणुविगा। ततो अणंतिविरिओ उवचिते-ऽसायवेयणीओ निवद्धनिरयाऊ काळं काऊण गतो पढमं पुढविं वायाळीसवास-सहस्सिट्ठती। धरणो य सिणेहेण वेयणापिड्यायं करेश अभिक्खं। अपराजिओ वि ६ भाडविओगदुक्खिओ निक्खित्तपुत्तराज्जभारो सोळसिट्टं राष्ट्रसहस्सेट्टं समं राष्ट्रह्रं पजिहेता जसहरगणहरसमीवे विक्खंतो बहुं काळं तवं काचं देहविओगे आरण-ऽञ्चए सुरिंदो जातो।

अणंतिविरिओ वि पसत्थपरिणामी नरया उव्बही जंबुद्दीवगभरहे वियद्विगिरिवरे उत्तरिक्षाए सेढीए गयणवल्लहे नयरे मेहवाहणो राया, तस्स भज्जा मेहमालिणी, विसिं पुत्तो जाओ मेहनाओ नामं। कमेण परिविद्वओ विज्ञाहर-चक्कविद्वभोए मुंजइ द्युत्तर-10 नयरसए पुत्ते रक्जे ठविऊण। अण्णया कयाई मंदरगिरिं गतो नंदणवणे सिद्धाययणे पण्णत्तीए भावेण पूर्य। देवा य अवइण्णा तं समयं। तत्य अच्चयईदेण बोहिओ पुत्तेषु निसद्वरक्षपुरो अमयगुरुस्स पासे पबद्दओ। अज्ञया गिरिनंदणपद्वयं आहिष्य एगराइयं पिडमं ठितो। आसगगिवसुओ से उवसगो करेइ। ते सम्मं सहइत्ता पारियपिद्धभो वहुं काळं तव-संजमरओ विहरिजण देहभेदकाले अच्चए कप्पे देवो सामाणो जातो। 15 संतिजिणपुक्वभवकहाए वज्जाउहभवो

तत्थ दिवं सोक्खमणुइविजण निरुवमं अपराजियदेवो चुओ समाणो इहेव जंबुद्दीवे पुविवदेहे सीयाए महानदीए दाहिणे कूले मंगलावईविजए रयणसंचयपुरीएँ खेमंकरो नाम राया, तस्स भज्जा रयणमाला नाम, तेसिं पुत्तो वज्जावहो कुमारो जाओ, कमेण जोब-णमणुपत्तो, तस्स भज्जा छच्छिमती। मेहनादो देवो सुरजीवियक्खए तेसिं पुत्तो सहस्सा-20 युहो नाम जातो, सो वि कमेण वहिओ। तस्स कणयसिरी भज्जा, पुत्तो से सयबली।

अह अण्णया खेमंकरो राया दिवाए मणि-रयणमंडियसहाए सुय-णत्तुय-पोत्तपरि-किण्णो अच्छइ । देवो य ईसाणकप्पवासी नाहियवादी चित्तचूळो नाम वादत्यसुव-गतो । सो य वज्जाउहेण जिणवयणविसारएण वाए पराजिओ । सम्मत्तं च पहिवण्णो चित्तचूळो मिच्छत्तं वमिऊण । इसाणिंदेण परमतुहेण अहिनंदिक्षो पूर्ओ य वज्जा-25 उहो जिणमत्तिराएण 'तित्यवरो मविस्सह' ति ।

अण्णेया सुद्सणा नाम गणिया वसंतक्कसुमपढलगहत्थगया वजाउद्दसुवगया, ताणि कुसुमाणि दंसित्ता वजाउद्दं विण्णवेद—देव! लिच्छमई देवी विण्णवेद—सामिय! सूर-

१ 'तसायासायवे' की० व० उ० विना ॥ २ 'हिंद्रण जस' शां०। 'हिंतु जस' उ०मे० ॥ ३ तीसे पुत्तो शां० ॥ ४ नाम विज्ञा' शां० विना ॥ ५ 'ममं आराधिमत्ता शां०। 'ममं सहिता उ० मे०॥ ६ 'वो इंद्सा' की ३ ॥ ७ 'प्रयणसंबंधी नाम की ३ उ० मे० ॥ ८ 'विद्रण पू' की ३॥ ५ 'या राइया जाम उ सुदंसणा जामं वसंत' शां०॥

णिवादं प्रजामं वृतंतसिरिमणुह्विषं वृद्धिमो । निग्गतो य क्रुमारो अन्तिहें देवीसएहिं समगं पियदंसणाएँ वावीप समगो कील्इ। नाऊण य तं कुमारं जलकी बारइपसत्तं विजादादी बहुज्यमती देवी वेरिओ वजाउहरस स्वर्रि नगवरं छुमइ, हेडा बलिएहिं नागपासेहिं बंधह । व्याउही वि कुमारो अमीओ दहण तं डवसगां।

भेचूण तं नगवरं, छेचूण य ते अइबें पासे। निदाइओ क्रमारी, सकेणं पृइओ तत्य ।।

तो तं बज्जाणसिरिं कुमारो अणुह्विजण पुरमइगओ भुंजइ जिहच्छिप भोए। अह खेमंकरो राया छोगंतियदेवपिंडबोहिओ वज्जाउहं कुमारं सिवद्वीए समुद्रण रजे-भहिसिचिकण निक्खंतो, घातिकम्मक्खएण उप्पण्णकेवळनाणो तित्थं पवचेह । वज्जान 10 जहस्स य आउहघरे चक्करयणं जक्खसहस्सपरिगाहियं समुप्पण्णं। ततो णेण तस्स मग्गा-णुजातिणा मंगलावडविजए सयछोयेविओ, चक्कविट्टिभोए य सुरोबमे निरुविग्गो भंजह । ठविको जुवराया वजाउहचकवट्टिणा सहस्साउही निययपुत्ती य। एवं काली वसह तेसि विसयसङ्गण्डवंताणं।

अण्णया वज्जाउहो विडलाए रयणमंडियाए सहाए बत्तीसरायसहस्सपरिवृंडो सीसर-15 किस्तय-पुरोहिय-मंति-महामंतिसमग्गो सीहासणोवविद्दो अच्छइ । एगो य विजाहरो थैरहरंती भीयभयगगगरसरी ' 'सरणं सरणं' ति वज्जा उहमुवगती रायं। अणुमगाओ य तस्स असि-खेडयहत्थगया छलिय-पणयंगजद्वी तुरियं पत्ता काइ विजाहरकुमारी।

> मणइ य नहंगणत्था सामिय ! विज्ञाहरं इमं मुयह । अविणीओं में एस पावों, जा से बंधामहे सिक्खं (?)॥

तीसे य अणुमग्गओ पत्तो एगो विजाहरो गयहत्यगओ, भणइ य वज्जाउहपमुद्दे ते 20 गरीसरे—भो ! सुणह एयरस पावस्स अविणयं—

### संतिमतीए अजियसेणस्स य संबंधो तप्युव्वभवो य

इद्देव अंबुद्दीवे पुवविदेहे सुकर्कंविजए वेयहूपवए सुंकपुरे नयरे सुंकदत्ती नाम राया परिवसइ, तस्स भजा जसोहरा, प्रवणवेगो तस्स अहं पुत्तो। तत्थेव वेयहे 25 उत्तरसेढीए किन्नरगीयं नयरं, राया तत्य दिन्तचूलो, भजा से चंदकित्ती, तीसे सु-कंता धूया, सा ममं भजा। तीसे य एसा संतिमती धूया मणिसायरे पहयिम प-ण्णासी साहिती इमेण अक्खिता पावेण । तं समयं सिद्धा से भयवई प्रणासी । तीसे य पलायमाणो इहं सरणसुवगतो कुन्मं । अहं च चेत्रण (?) पणणत्तीए भयवईए पूर्व गतो तं पएसं । तत्य य अपेच्छमाणी संतिमती आवाहेमि आभोगणि विज्ञं । श्रामोएऊण प-30 व्याचीए इहागती । एयस्स एए दोसा, तं मुयह एयं दोसाण संकरं ।

१ °ए धाबी° उर मे॰ विना ॥ २ °को सोयवि° उ॰ मे॰ ॥ ३ °रितृहो सी° शां० ॥ ४ यरथरंतो aio ॥ ५ °रो सरणं ति की ३ विना ॥ ६ °क्क जणवए शां० विना ॥

दोसनिहाणं एयं, जइ मुंबह तो हं सबदोसे से । नासिज्जामि नरुत्तम!, एगेण गयप्पहारेण ॥

तेण विजाहरेण पर्व मणिए वजाउही ओहिनाणविसएणं जाणिकणं ते रायाणी मणइ— सुणेह भी नरीसरा ! एएसि पुषसंबंधं—

जंबुद्दिवे एरवए वासे विंज्झपुरे नयरे विंज्झदसरायणी मजा मुखक्खणा, तीए 5 निल्णके पुत्तो आसि। तत्थेव नयरे धम्मिमित्तो सत्थांहो, भारिया से सिरिद्त्ता, दत्तो ये सिं पुत्तो, पहंकरा नाम तस्स भारिया। सा रूव-जोवणवती दत्तेण समं उज्जाणं गया विसयसहस्विञ्चयेणं निल्णके उणा दहूण गहिता। तीए विओगदुक्खिओ दत्तो उज्जाणे हिंदंतो सुमणिरिसिपायमूलं गतो। तस्समयं चेव तस्स मुणिणो केवलनाणं समुप्पण्णं। तस्स य देवा च उविहा महिमं करेंति। तस्स तं रिद्धि दहूण सो दत्तो उवसंतो। 10 इसी वि परिणि व्युक्षो भयवं। संवेगसमावण्णो दत्तो वि गतो, मिरं जंबुद्दिवे दीवे सुक्ष छिविजए वेयहप्रस् सुवण्णितिलए नयरे महिंदिकिमो वसित, मजा से अनि- छवेगा, तेसिं उप्पण्णो गञ्मत्ताए अजियसेणो नाम विज्ञाहरकुमारो, भज्ञा से कमला नामेण। इयरो वि निल्णके विंद्धदत्तारायिम अतीते आणामियसवसामंतो राया जातो।

अण्णता प्रभंकराय समं गिरिवरसिहरागारे ममराविष्ठसामले गंमीरगिज्ञयमुहले बहु-15 वण्णे समंततो नह्यलं समुच्छरेते निसिय-निरंतर-निवेदियविज्ज्ञज्ञलपीवरसिरीए मेद्दे दहूण, पुणो वि ते चेव खर-फरुसपवणविहए खणमेत्तंतरस्स दहुं विलिज्ञंते, समुद्य-रिद्धि-विणासं च अणिश्वभावणं अणुगुणेतो रायिष्ठं पजिह्यण खेमंकर्जिणवरसयासे निक्खंतो, गक्षो य परिनेद्वाणं । सा वि य पहंकरा मिड-मह्वसंपण्णा पगईमिदया चंदायणं करेजण पो-सहं सुद्धियज्जाए सयासे ततो मरिजण संतिमती जाया एस तब धूया। सो वि दत्तो 20 मरिडं एस आयाओ अजियसेणो। एएण एस गहिया परभवजोगसंबंधण।

तं खमाहि से एयं, अवराहं मा करेहि अणुबंधं । अणुवसंता य जीवा, बहुवेरपरंपराओ पावंति ॥

सोऊणं च एयं पगयं (प्रन्थाप्रम् – ९४००) जनसंता विमुक्तवेरा य एयाणि च तिण्णि वि निक्खिमिहिति खेमंकर्जिणसयासे । संतिमती वि एसा प्रवह्या समाणी रयणाविल-25 तवोकम्मं काउं होहिति ईसाणे देविंदो । 'एयस्स अजियसेणस्स प्रवणवेगस्स तस्समयमेव केवलनाणमुप्पजिहिं'ति तेसि ईसाणिंदो नाणुप्पयामहिनं करेहिति, अप्पणो य सरीरस्स पृयं । सिज्यिस्सइ आगमिस्से णं ॥

एवं वजाउहेण परिकृष्टिए ते सबे रायाणो विन्हियमणसा मणिते—अही ! विसं ति। वाणि वि वजाउहं पणिकण सेमकर जिणस्यासे गेष्ठं तिभि वि पबद्याणि। 30 सहस्साउहस्स जुयरण्णो जङ्गां णाम मैंजा, तेसि सुझो कणियसेसी । मंगलावइ-

१ श्यवाहो उ २ मे० ॥ २ व से पु<sup>o</sup> शां व बिना ॥ ३ श्रां व असमयम्मि निर्देश शां व विना ॥

10

80

विजए सुमंदिरे नयरे मेरुमाली नाम राया, मल्ला देवी, तेसि कृप्ययमाला सुया। सा कणयसत्तिस्स विण्णा। तत्थेव य सक्कसारं नयरं, राया एत्थ अजियसेणो, भज्जा से पियसेणा, वसंतसेणा य तेसि धूया। तं च कणयमालासिहएणं गिण्हइ। सा वि य वसंतसेणा कणयसत्तिस्स भारिया चेव जाया। तीसे य तिश्वमित्तं नियममेहुणो रुद्धो (१)। 5 सो य कणयसत्ती विजाहरो जातो सह पियाहिं ताहिं सहिस्रो सहस्रो परिहिंडइ वसुहं।

अण्णया य पियासिह्ओ गओ हिमवंतसेछिसिहरं। तत्थ य परिहिंडमाणो विउल-मतिं चारणसमणं पासइ। अहिवंदिऊण य घम्मं सोउं चइउ रायळिंछ निक्खंतो।

ता वि य से भजाओ, विजलमतिअजियासयासम्म । जाया तबुज्जयाओ, बहुजणपुजाओ अजाओ ॥ इयरो वि कणयसत्ती, विहरंतो सिद्धिपवयं गंतुं। पुढविसिलापटृए, एगराईयं पढिमं ठितो ॥

तत्थ से हिमचूलो नाम देवो उवसमां करेइ। खुहिया य सबे विज्ञाहरा उवसमा-कारणं पुच्छिजण 'निहोसिम'ति वित्तासेंति हिमचूलं । पारेजण य पडिमं विहरंतो रयणसंचयं गतो नयरं सूरनिवाये उज्जाणे। तत्थ वि एगराहयं चेव पडिमं ठितो।

15 पडिमागयस्स तो तस्सं भयवओ परमझाणजुत्तस्स । अप(प्प)डिह्यं अणंतं, केवळनाणं समुप्पण्णं ॥

देवा समोसरिया णाणुप्पयामिहमं करेंति । हिमचूलो ये समवसरणग्रुवगतो भीको । बजाउहो वि राया बत्तीसरायसहस्ससमग्गो नाणुप्पयामिहमं काउं धम्मं चेव सोडं नयरमङ्गतो ।

- 20 अह भयवं खेमंकरो अरहा गणपित्वुडो रयणसंचयपुरीए समोसिरओ । वज्जाउहो वि वंदगो निजाइ । सोऊण तित्थयरवयणं पिडवुद्धो सहस्साउहं रजे हिनेऊण सत्ति पुत्तसपिहं सिहओ चउिं सहस्सेहिं समं राईणं बद्धमउडाणं रूव-गुणसालिणीणं च च- ७ इं देवीसहस्सेहिं समं पिउणो पायसमीवे पश्च औ गहियसुत्त-ऽत्थो उत्तमचरित्त- जुत्तो विहरह ।
- 25 अण्णया य सिद्धपद्मयं गतो सिळावट्टए 'नमो सिद्धाणं' ति काउं नोसह-चत्तदेहो 'जइ में केइ उवसग्गा उप्पक्षंति ते सबे सहामि' ति वइरोयणो य संभो संवच्छरियं पिंडमं ठितो । आसग्गीवपुत्ता य मणिकंठो मणिकंऊ य संसारं मिमऊण असुरकुमारा जाया, ते य से नाणाविद्दे उवसग्गे करेंति । इयरो वि मयवं नाणाऽविसेसियमणो ते सम्मं सहति । प्यम्म देसयाछे

रंभा तिछोत्तमा आगया उत्तरवेउविपहिं रूवेहिं। वित्तासिया य ताहिं, असुरकुमारा ततो नद्दा ॥

१ ऐस्स य तया परम° ली ३ ॥ २ य सरण° शां०॥

5

ताओ वि वंदिऊण नहं च चवदंसेऊण पिंडगया।

वजाउहो वि संवच्छरियं महापिंडमं पारेऊण संजममहुलो विहरित । सहस्साउहो वि राया पिहियासवगणहरसयासे धन्मं सोउं पुत्तं अहिसिंचिउं रज्ञे सतबलिङ्गारं निक्सिमिऊण तस्सेव समीवे मिलिओ वजाउहेण समं।

ते दो वि पिया-पुत्ता, बहूणि वासाणि तवं काउं। ईसीपब्भारवरं, आहिहयं पव्वयं रम्मं॥

पाओवगमणविद्दिणा परिचत्तदेहा समाहिणा उवरिमगेविज्ञेसु एकत्तीससागरोवमिट-तीया अहसिंदा देवा जाया ।

# संतिजिणपुव्वभवकहाए मेहरहभवो

ततो 'ते तं अहमिंदसोक्खं अणुभविऊणं चुया समाणा इहेव जंबुद्दीवे पुद्यविदेहे 10 पुक्खलावईविजए पुंडरगिणीए नयरीए तत्थ राया घणरहो, तस्स दुवे देवीओ पीतिमती मणोहरी य, तासिं गब्भे जातौ वज्जाउहो मेहरहो सहस्साउहो दढरहो, सुहेण परिवद्धिया कछासु निम्माया। मेहरहस्स य कुमारस्स दुवे भज्जाओ पियमित्ता मणोरमा य। पियमित्ताए नंदिसेणो पुत्तो, मणोरमाए मेहसेणो। दढरहस्स वि सुमती भज्जा, पुत्तो य से रहसेणो कुमारो।

### कुकुडगजुयलं तप्पुब्वभवो य

अह अन्नया घणरहो अंतेउरत्थो सीहासणनिसण्णो सुय-नत्तुय-पुत्तपरिकिण्णो अच्छइ। गणिया य सुसेणा नाम उवगया रण्णो कुकुडगं गहेऊण वादत्थी भणइ—

सामि ! ममं कुकुढओ, पणियच्छिज्ञस्मि सयसहस्सेण । पिंडमोहं जह ढँज्भइ, तुन्भं पायमृहे तो जुन्झइ ॥

20

तत्थ गया मणोहरी। तीए देवीए चेडी पभणिया—देव! आणेह मम कुकुडयं वजा-तुंडं, सुसेणा जं भणइ तित्तिए होड प्पणियं। तीए य चेडियाए य

आणीओ कुकुडओ, कयकरणो ओयारिओ महीबहे। ते दो वि चारुरुवा, अणुसरिसबढा तर्हि छग्गा।।

घणरहेण रण्णा मणियं—एको वि न जिंजाइ इमेसिं ति । मेहरहकुमारेण भणियं—को 25 भूयत्थो एत्य सामि! ?। पुणरवि घणरहेण भणियं—सुणसु कारणं जेण न जिवह एको वि—

जंबुद्दीवे दीवे एरवए वासे रयणाउरे नयरे दोण्णि वाणियगा सागिंदया धणवसू धणदत्तो य। दोण्णि वि सिंद्या ववहरंति । ते अणियत्तधणासा बहुविहं भंडं घेतूणं गा-म-नगराईणि ववहरंता हिंडंति। परसारविहुरे य तण्हा-छुहामिभूए [\*परिगए \*] सीडण्ह-

१ आरुभिडं प° शां० ॥ २ कर्स ० उ० मे० विनाडन्वत्र— ितो ते अ० ही ३ संसं० । ितो तं अ० शां० । ेतो तो वे (दो वि) अ० मो० गो ३ ॥ ३ ेतो सेहरहो दहरहो व सुहे० शां० विना ॥ ४ छहह शां० विना ॥ ५ ही ३ विनाडन्यत्र— श्रिप्पति ह् थां० । जिल्लाह ह क ३ गो ३ उ० मे० ॥

सोसियंगे दंस-मसगदुहावियसरीरे सीदंतसवगत्ते णासाभेदपहारसंभंगो गोणे असमत्थे वि वाहिति । माया-नियिह-उक्कंचणा कृष्ठतुल-कृष्डमाणेसु ववहरंता मिच्छत्तमोहियमतीया निदया फरुसा लोह-किलग्वत्था अट्टज्झाणोवगया तिरियाचयं निबंधित्ता य ।
कदायि तेसि सिरेण(?)तित्थिन्म राग-होसनिमित्तं भंडणं समुप्पण्णं। जुञ्झंता[\*ण\*] हंतूण
र एकमेकं पुणरिव तत्थेव एरवयवासे सुवण्णकूलानदीतीरे हत्थिकुलिम हत्यी जाया
गिरिसिहरागारा सवंगसुंदरसरीरा वणयरकयनामया 'तंबकल-सेयकंचणं' ति विसुया।
तेसि च जूहस्स कृष्ण भंडणं समुप्पण्णं। हंतूणं एकमेकं जंबुद्दीवे भरहे वासे अज्ज्झानयरीप नंदिमित्तस्स वह्नहजूहे महिसगा जाया । तत्थ य सत्तुंजयस्स रण्णो देवानंदाए देवीए दो सुया धरिणसेण-णंदिसेणा। तेहिं ते महिसगा जुज्झाविया। हंतूणं
र कमेकं तत्थेव अज्ज्झनयरीए मेंदया जाया, संविद्धया कमेण 'काल-महाकाल'ति नामेण।

तस्य वि य जुन्झमाणा, भिन्नसिर-निडालकहिरपरिसित्ता । ततो मरिऊण इमे, इहं कुकुडा जाया ॥ तो पुवजणियवेरा, अणियत्तवघेसिणो दो वि । दहुण एक्समेकं, रोसविलगा इमं लगा ॥

15 मेहरहेण कुमारेण भणियं—विज्ञाहरसहगया इमे सामि!। घणरहेण भणियं—कहं वि-ज्ञाहरसहगय ? ति । तओ मेहरहो भणइ—जह विज्ञाहरसहगया तं सुणह—

## चंदतिलय-विदियतिलयविजाहरसंबंधी तप्पुव्वभवी य

जंबुद्दीवे भरहे वेयहुमुत्तरिह्नसेढीए नयरं सुवण्णणाभं णाम । तत्थ गरुह्ववेगी राया, धितिसेणा से भजा, जीसे चंदतिल्ओ ये विदियतिल्ओ य दो पुता।

20 ते अण्णया मंदरसिहरं जिणपिडमाओ बंदगा गया । तत्थ य परिहिंडमाणा सिला-यले सुहिनसण्णं चंदणसायरचंदनाम चारणसमणं पासंति । तं बंदिऊण तस्स य पाय-मूले धम्मं सुणेंति । कहाच्छेदं च नाऊण दो वि जणा नियए पुवभवे पुच्छंति । तेसिं च सो भयवं अइसयनाणी परिकहेइ—

धाइयसंडे पुविक्षे एरवए वइरपुरे आसि राया अभयघोसो ति, देवी से सुवण्ण-25 तिल्या, विजय-जयंते तासि दो पुत्ता। तत्थेव एरवए सुवण्णदुरगं नयरं। तत्थ संखो राया, पुहवी से देवी, धूया य तासि पुहविसेणा, अभयघोसस्स रण्णो सा दिण्णा।

कयाई च एका चेडिया वसंतक्त सुमाई घेतूण उविहया अभयघोसस्स रण्णो सुवण्ण-षूलाए (सुवण्णतिलयाए) देवीए विण्णवेइ—सामि! छलेडुगं उज्जाणं वश्वामो वसंत-माससुवजीविजं। पुह्विसेणा य रण्णो कोडिमोझनिवत्तियाई पवराई जितक सुमाई उवणेइ। 80 ताणि घेतूण निग्गतो राया छलेडुगं उज्जाणं। तत्य देवीसयसंपरिवृडो अहिरमइ। तत्य

१ °अनो गिलाणे अस° शां० ॥ २ व वीव° शां० विना ॥ ३ °वरं नाम ली ३ संसं० ॥ ४ °जव-वेजवं° ज्ञां० विना । प्रमञ्जेऽपि ॥

य पृह्विसेणादेवी परिहिंडमाणी दंतमहणं नाम साहुं पासह । वं वृद्धि इस्स समीवे धम्मं सोउं निविण्णकामभोया रायाणं विण्णवेइ-अहं दिक्खमञ्स्वेद्वासि । रण्णा स समणुण्णाया सा साहुणी जाया । राया य तमुजाणसिरिमणुइवित्ता नयरमङ्गओ ।

अण्णया य अभयघोसेण अणंतजिणस्य पारणए पविउलं भत्त-पाणं दिण्णं। तस्थ य अहो ! दाणं दुंदुहीओ वसुहारा पंचवण्णं कुसुमं च चेलुक्खेवो य कओ देवोज्जोओ 5 देवेहिं । सकारिओ पडिनियत्तो य मुणिवरो । राया वि जहासुई विहरेति । घाइकम्मखपूण अणंतजिणस्य केवछं समुप्पण्णं । पुणो विहरंतो सीसगणसंपरिवृहो वहरप्रमागतो । सोरं च जिणागमणं अभयघोसो राया सिबद्वीए जिणवंदओ णीइ।

धम्मरयणं च सोउं, विजय-जयंतेहिं दोहिं प्रतेहिं।

सकारिओ रायिङ्क, परिहरिऊण निक्खंती ॥

10

आसेवियबहुलेहिं य वीसाय कारणेहिं अप्पाणं भावेंतो तित्थयराउं निबंधइ । सुचिरं विहरिकण खीणे आउयस्मि सुयसिहओ अञ्चूए कप्पे उववण्णो । तत्थ बाबीसं सागरो-वमाइं दिवं विसयसुहं अणुहविऊणं ततो चुओ समाणो इहेव जंबुहीवे पुवविदेहे पुक्ललावइविजय पुंडरगिणीनगरीए राया हेमंगओ, तस्स वइरमालिणी अगाम-हिसी, तीए पुत्तो जातो घणरहो नामा, सो तुन्भं पुत्रभविश्रो पिया। जे ते विजय-15 जयंता ते तुन्भे दो वि भायरो जाया । एसो पुत्रभवो ॥

सोऊण य ते एवं चंदतिलया विदियतिलिया तं साहं पणमिऊण सनयरं इहागया दो वि तुन्भं (प्रन्थाप्रम्-९५००) पुद्याणुरागेण ।

> तुब्भे दहुकामेहिं, सामि ! इहमागएहिं संतेहिं। कुकुडएहिं इमेहिं, दोहि वि संकामिओ अप्पा ॥

20

पवं कहिए मेहरहेण ते वि विज्ञाहरा काऊण णियरूवं घणरहपाए पणमिऊण गया सनयरं। अण्णया य ते कयाइं भोगवहृणसुणिवरस्स पायमूळे निक्खंता, गया य सिद्धि ध्यकिलेसा ॥

एयं च पगयं सोउं कुकुडया दो वि जणियवेरगा। घणरहपाए निमकण अणास्यं फरेऊण भूयरमणाडवीए तंबचूल-सुवण्णचूला भूया महिद्वया जाया । ते य बहुरू- 25 वधरा दिव्वविमाणं विचरुविकण मेहरहं कुमारं आरुहित्ता वसुहमाहिं बित्ता पुणो कुमा-रमाणेऊण वंदणं पयाहिणं च काऊणे तिक्खुत्तो रायभवणे रयणवासं वासिचा गया भूया सगं हाणं । इयरे वि घणरहाई रइसागरमोगाहा भुंजंति जहिच्छिए भोए ।

एवं वचइ काछो, तेसिं विसयसुहमणुहवंताणं। अणुरत्तनाडयाणं, सग्गे व जहा सुरिंदाणं ॥

30

अण्णया य घणरहो निक्लमणकालमामोएऊण लोगंतियदेवपडिबोहिओ मेहरहं कु-

20

मारं रज्जे ठवेडण द्वरहं जुयरायं निक्खंतो तवं करेड़ । उपण्णकेवलनाणो भविए बोहे-माणो विहरह । मेहरहो वि महामंडलीओ जातो ।

खण्णया य देवषजाणं निगातो । तत्थ य अहिरमइ जहिच्छियं पियमित्तादेविसहि-को । तत्थ वि य मणि-कणयसिळापट्टए असोयहेट्टा निसण्णो । तत्थ य गयमयगणा गीय-5 वाइयरवेण मह्या असि-सत्ति-कोंत-तोमर-मोग्गर-परसुहत्था भूईंकयंगराया मिगचम्मणियं-सणौ फुट्ट-कविळकेसा कसिणभुयंगमपळंबवेगच्छिया अयकरकयपरिवारा ळंबोदरोठ-वयणा गोधुंदुर-नडळ-सरहकण्णपूरा वारवरबहुरूवघरा सुप्पभूया य से पुरतो पणिवया भूया ।

एत्थंतरे य कुबळयदळसामळेणं गगणेणं तवणिज्ञ-मणिथूभियागं पवणपणवावियप-हायं पेच्छइ आवयंतं दिवं वरिवमाणं। तत्थ य सीहासणोविवहो विचित्तवरभू सणिहिं 10 भूसियसरीरो कमळविमळनयणो कोइ विज्ञाहरो। पासे से निसण्णा पवरजोवणगुणोव-वेया विज्ञाहरतरुणी। तं च पियमित्ता दहूण मेहरहं भणित—को एस सामि! १ वि-ज्ञाहरो १ डयाहु देवो १ ति। ततो भणइ मेहरहो—सुण देवि! परिकहे हं—

## सीहरहविजाहरसंबंधो तप्पुव्वभवो य

जंबुद्दीवे भरहे वेयहे उत्तरिहाए सेढीए अलगापुरिनगरवई विज्जुरही ति राया, 15 तस्स अगमहिसी माणसवेगा, तीसे सुओ सीहरहो ति राया एसो पगासो विज्ञाहरच-कवटी धायइसंडे दीवे अवरविदेहे पुविले सीओद उत्तरओ य सुवग्गविजयन्मि खग्गपुरे अमियवाहणं अरहंतं वंदिय पिंडिनियत्तो । इहांच से गतीपिंडिघाओ, दहूण य 'संकुदो ओयरिय विमाणाओ अमरिसेणं उक्तिविहि मं करगोहिं । (??) तहेव करेह ।

उक्सिवमाणी य मए, इप्पोक्तिरिवियारणे एसो ।

वामकरेणऽकंतो, रसियं च महासरं णेणं ॥

तो ससुया मजा से विजाहरा य भीया मम सरणमुवगया। (??) पियमित्ताप य भणियं—को एस पुत्ते भवे आसि ?। मेहरहो कहेइ—

पुक्खरवरदीवहें भरहे वासे पुविक्षे संघपुरे नयर रजागुक्तो नाम दुग्गयओ परिवसइ, भजा से संखिया। सो अण्णया समज्जाओ संघितिरिं गओ। तत्य सञ्वगुक्तं साहुं वि- 25 जाहराणं घम्मं कहेमाणं पासइ। ताणि वि घम्मं सुणंताणि तस्सोवएसेणं बत्तीसक्छाणं गेण्हइ। दोण्णिऽतिरत्ताइं बत्तीसं चज्त्ययाणि उवासिक्ता पारणए धितिवरं साहुं पिढळा- हित्ता सच्यगुक्तसयासे दो वि जणाइं निक्खंताइं। रायपुत्तो आयंबिळवहुमाणं तवं काउं वेळुवणे अणसणेण काळगतो बंभळोए देवो जातो दससागरोवमहितीओ। ततो चइ- ऊण माणसवेगाए गन्मिम सीहरहो नाम एस राया जातो विकंतो। जा सा संखिया 30 पुक्कजा सा एसा मयणवेगा, पुणो वि से सा मज्जा जाया।।

१ व सेयमय° शां०॥ २ ंणा बुद्धक° शां०॥ १ ंसणविभूसि° शां०॥ ४ संखुद्धो शां० विना॥ ५ ंता त° की ३ विना॥ ६ ंबगुस्तो उ० मे०॥ ७ विक्साओ शां०॥

एयं पगयं सोवं सीहरहो राया पणिमकण मेहरहं रायं विमाणमारुहिता गओ सनयैरं नयरितलयं पुत्तं रज्जे अहिसिचिकण घणरहितित्ययरपायमूले रायिष्टं पयिष्टकण निक्सतो, कावं तवं बदारं खीणे आवसेसिम परिनेव्वाणं गतो। मेहरहो वि बज्जाणसिरीमणु- इवित्ता पुंडरिगिणिमतिगतो।

#### पारावय-भिडियाणं आगमणं

5

अण्णया य मेहरहो उम्मुक्तभूसणा-ऽऽहरणो पोसहसालाए पोसेहजोग्गासणनिसण्णो सम्मत्तरयणमूलं, जगजीवहियं सिवालयं फल्लयं। राईणं परिकहेइ, दुक्खविमुक्खं तिहं धम्मं॥ एयम्मि देसयाले, भीओ पारेवओ थरथरेंतो। पोसहसालमइगओ, 'रायं! सरणं ति सरणं' ति॥ 10 'अभओ' ति भणइ राया, 'मा भाहि' ति भणिए द्विओ अह सो। तस्स य अणुमग्गओ पत्तो, अिडिओ सो वि मणुयभासी॥—

नहयल्यो रायं भणइ—सुयाहि एयं पारेवयं, एस मम भक्तो । मेहरहेण भणियं— न एस दायव्यो सरणागतो । भिडिएण भणियं—नरवर ! जइ न देसि मे तं खुहिओ कं सरणसुवगच्छामि ? ति । मेहरहेण भणियं—जह जीवियं तुव्मं पियं निस्संसेयं तहा 15 सञ्जीवाणं । भैणियं च —

> हंतूण पैरप्पाणे, अप्पाणं जो करेइ सप्पाणं । अप्पाणं दिवसाणं, कएण नासेइ अप्पाणं ॥ दुक्खस्स उन्वियंतो, हंतूण परं करेइ पडियारं । पाविहिति पुणो दुक्खं, बहुययरं तन्निसित्तेण ॥

20

एवं अणुसिट्टो भिडिओ भणइ—कत्तो मे धम्ममणो भुक्खदुक्खिद्दयस्स ?। मेहरहो भणइ—अण्णं मंसं अहं तुहं देनि भुक्खापिडघायं, विसज्जेह पारेवयं। भिडिओ भणइ—नाहं सयं मयं मंसं खामि, फुरफुरेंतं सत्तं मारेडं मंसं अहं खामि । मेहरहेण भणियं—जित्तयं पारावओ तुल्ह तित्तयं मंसं मम सरीराओ गेण्हाहि । 'एवं होड' ति भणेई [भिडिओ ]। भिडियवयणेण य राया पारेवयं तुल्णार चडावेडण वीयपासे निययं मंसं छेतूण चडावेड। 25

जह जह छुभेइ मंसं, तह तह पारावओ वर्ढें तुलेह। इय जाणिऊण राया, आरुहइ सयं तुलाए उ।।

१ °यरं तिस्त्यं उ २ मे० विना ॥ २ °सहेण जोगा । शां० ॥ ३ तिरिक्षो शां० । एवमभेऽषि ॥ ४ तिरिएण शां० ॥ ५ उ० मे० विनाऽन्यत्र— वं तहा पिया पाणा सन्त क २ गो० । वं पिया सन्द खं० वा० । वं पियं सन्त छी ३ । वं सन्त शां० ॥ ६ उक्तं च शां० ॥ ७ परे पा शां० ॥ ८ व्हृतरयं त शां० ॥ ९ उ० मे० कसं० विनाऽन्यत्र— पो अक्खदुक्खाह[य]स्स छी ३ संसं० । पो अक्खदुक्खाहियस्स सं० वा० । पो अक्खदुक्खाहियस्स मो० गो० । पो दुक्खिद्यस्स शां० ॥ १० व्ह तीको विरियवय शां० ॥ ११ व्हं तुलह शां० ॥

व० हिं० ४३

20

हा ! ह ! ति नरविरंदा !, कीस इमं साहसं ववसियं ? ति । उप्पाइयं खु एयं, न तुल्रइ पारेवओ बहुयं ॥

एयम्मि देस-याले देवो दिवरूवधारी दरिसेइ अप्पाणं, भणइ—रायं ! लाभा हु ते सुलदा जं सि एवं दयावंतो । पूर्यं काउं खमावेत्ता गतो ॥

5 विम्हिया य रायाणो पारावय-भिडियए गयं दृहूण पुच्छंति य—पुष्ठभवे के एए आसि ? ति । अह जंपइ मेहरहो राया— पारावय-भिडियाणं पुच्चभवो

इहेव जंबुद्दीवे दीवे एरवए वासे पउमिणिखेडे नयरे सायरदत्तो ति वाणियओ परिवसइ । तस्स विजयसेणा भजा, तीसे य धणो नंदणो य दो पुता । ते अण्णया वव-10 हरंता नागपुरं गया । संखनदीए तीरिम्म रयणनिमित्तेण तीसं भंडणमुप्पण्णं । जुन्झंता य पिडया दहे अगाहे । तत्थ मिरेडं जाया इमे सडणा पारेवओ भिडिओ य । संविद्धया संता दहूण य परोप्परं जाया वहुज्ञयमती पुववेरेण । एस सडणाणं पुवभवो भिणिओ ॥ सुरूवजक्खसंबंधो तप्पुव्वभवो य

सुणेह देवस्स पुत्रभवं जं च इहागमणं च—जंबुद्दीवे पुत्रविदेहे सीयाए दाहिणे कूले 15 रमणिजो विजयवरे सुभाए नयरीए तत्थ त्थिमियसागरो नाम राया आसि। तस्स दुवे भजाओ अणुंधरी वसुंधरी य।

तस्साऽऽसि अहं पुत्तो, भवे चढतथे इओ अईयम्मि । अपराजिओ ति नामं, बलदेवो अणुंधरीगब्भे ॥ बीओ य ममं भाया, वसुंधरीकुच्छिसंभवो आसि । नामेणऽणंतविरिओ, वासुदेवो महिह्वीओ ॥ तत्थाऽऽसी पहिसत्तू, अम्हं विज्ञाहरो उ दमियारी । सो अम्हेहिं उ वहिओ, कणयसिरीकारणा तह्या ॥

सो य संसारं बहुं भिमऊण इहेव भरहे अट्ठावयपवयस्य मूले नियडीनदीतीरिम्म सोमण्यहतावसस्य सुओ जातो, बालतवं काउं कालसंजुत्तो एसो सुरूवजक्को जातो। 25 अहयं च निक्खित्तसत्त्ववेरो पोसहसालाए अच्छामि इहं एगगमणो। ईसाणिंदो य सभामज्झगतो ममं गुणिकत्तणं करेइ—को सक्का मेहरहं धम्माओ खोहे उं सइंद्एहिं पि देवेहिं १। एस य सुरूवजक्को अमरिसिओ ईसाणिंद्वयणं सोउं ममं खोहे उमणो एइ। पेच्छइ य इमे सडणे पुविद्धयवेरसंजणियरोसे नमत्थे सगपुरिसयारजुत्ते धावंते। एए य जक्को दोण्णि वि सडणे अणुपविसिडं मणुयभासी ममं खोहे उमणो कासि इमं च एयारिसं। संपयं अचएंतो 30 सोहे उं भगगपइण्णो उवसंतो ममं खामे उं गतो।।

१ सुभगाए शां०॥

सरणा वि ते विमुक्तवेरा सरिकण पुवजाईओ। भत्तपरिण्णं कार्ड, जाया देवा भवणवासी॥

मेहरहो वि राया तं पोसहं पारेचा जिहच्छिए भोए मुंजइ।

अण्णया कयाई परिवहुमाणसंवेओ अष्टमभत्तं परिगिण्हिऊणं दाऊणं उरं परीसहाणं पिंडमं ठितो । ईसाणिंदो य तं दृहुण करयलकयंजलिउडो पणामं करेइ, नमो भयवओ' 5 ति । देवीओ वि तं भणंति—कस्स ते एस पणामो कओ ? ति ।

एसो तिलोयसुंद्रि!, मेहरहो नाम राया भविरसंजिणो। पिंडमं ठितो महप्पा, तस्स कओ मे पणिवाओ।।

न एयं सैत्ता सइंदा देवा खोहें बंसीलवएस । सुरूवा देवी अइरूवा य अमरिसियाओं मेहरहं खोहणमतीओ दिवाई उत्तरवेउवियाई रूवाई विउविकणाऽऽगयाओ । मेहरहस्स 10 मयणसरदीवणकरे रयणी सबं अणुलोमे उवसग्गे काउं खोभेउमचाएमाणीओ प्रभायकाले थोऊण निमऊणं च गयाओ ।

मेहरहो वि सूरे उग्गए पिडमापोसहं पारेउं जिहिच्छिए भोए भुंजइ। मेहरहस्स य तं दृदृण सद्धा-संवेगं पियमित्ता य देवी संवेगसमुज्जया जाया। अण्णया घणरहतित्थयरा-गमणं सोऊणं तत्थ दो वि जणा णिग्गया वंदगा। भयवओ वयणं सोऊणं जायसंवेगो 15 मेहरहो दढरहस्स रज्जं देइ। तेण य णिच्छियं। ततो अहिसिंचिऊण रज्जम्मि सुयं मेह-सेणं सविद्वेणं रहसेणं च कुमारं दढरहपुत्तं जुयरायं

सीलवयसंजुत्तो, अहियं विवड्गमाणवेरग्गो। मोक्ख्यहमहिल्संतो, दढ(प्रन्थाप्रम्-९६००)रहसहिओ ततो भीरो ॥ 20 चडिं सहस्सेहिं समं, राईणं सत्तिहं सुयसएहिं। निक्खंतो खायजसो, छेत्तुणं मोहजालं ति ॥ ततो सो निरावयक्यो, नियगदेहे वि धिति-बलसमग्गो। समिती-समाहिबहुलो, चरइ तवं उग्गयं धीरो ॥ उत्तमत्वसंज्तो, विहरंतो तत्थ तित्थयरनामं । नीसाए ठाणाणं, अण्णयराएहिं बंधिता।। 25 एगं च सयसहस्सं, पुवाणं सो करेइ सामण्णं। एकारसंगधारी, सीहनिकीलियं तवं काउं॥ तो दढरहेण सहिओ, अंबरतिलयं गिरिं समारुहियं। मत्तं पश्चक्खाती, धितिनिश्चलबद्धकच्छाओ ॥ थोवावसेसकम्मो, कालं काउं समाहिसंजुत्तो । 30 दढरहसहिओ जातो, देवो सबद्रसिद्धम्म ॥

१ °स्सइजिणो उ २ मे० विना ॥ २ सका स<sup>०</sup> शां० ॥

### संतिजिणचरियं

तत्थ य सुरह्णोए विमाणकोससारभुँओ सबहसिद्धियाणं पि परमतव-नियमनिरयाणं दुइ-हतरे व्य रूव-पासाय-विसयसहसंपगाढे (?) अहभिंदत्तमणुहविऊण तेत्तीसं सागरोवमाई मेहरहदेवो चइऊण इहेव भरहे कुरुजणवए हत्थिणाउरे नयरे विस्ससेणो राया, तस्स 5 देवी अइरा णाम । ततो तीए सहसयणगयाए चोइससुमिणदंसणे सुमणाए कुचिछिस उववण्णो । पुष्वउप्पण्णं च तम्मि विसए दारुणमसिवं कयाद्रेण वि सएण (राएण) ण त्तिण्णं णिवारेजं । तित्थयरे गब्भे य बद्रमाणे पसंतं । ततो निरुवसग्गा आणंदिया पया । ततो भयवं नवसु मासेसु अईएसु अद्वहमेसु राइंदिएसु जिह्नकिण्हतेरसीपक्खेणं भरणिजोएणं जातो । दिसाकुमारीहि य से पसण्णमणसाहिं कयं जायकम्मं । सतक्कउणा य समतिरुयिय-10 विउरुवियपंचरूविणा मेरुसिहरे अइपंडुकंबलसिलाए चउविहरेवसिहएहिं जहाविहिं तित्थयराभिसेएण अभिसित्तो, पिउभवणे य रयणवासं वरिसिऊण णिक्खितो । गया देवा नियद्वाणाणि । अम्मा-पिऊहिं से परितुद्वेहिं असिवोपसमगुणं चितेऊण कयं नामं संति ति । सुद्देण य देवपरिग्गहिओ वहुइ सबसुकयपैयत्तदुक्कतेयरपिडरूवसाइसयदेहबद्धो, सार-यपिंदुण्णचंद्सोमयरवयणचंदो, अइरुगायसिसिरकालसूरो व्व तेयजुत्तो पीइजणणो जणस्स, 15 परिओसवित्थरंतऽच्छिकमलमालापीलणवाररहियचिरकार्लपेच्छणिज्ञो (?), नदणवण-मल-यसमुब्भूयकुसुमामोयसुहगंघवाहणर्घाणामयपसादजणणणीहारसुरहिगंधी, पहाणपयपसूय-पगरणिकरगाहियवणलच्छी, बलवगामिगरायसिक्खाणक्खम-लक्खणसत्थाणुकूलसच्छंदल-लियगमणो, सुरदुंदुहि-सलिलगुरुवारिधरणिणयहिययहरमहुरवाणी, विसुद्धणाणरयणपया-सियसुनिडणसत्थनिच्छयविदू, उत्तमसंघयणो, महासत्तो, अणंतविरिओ, दाया, सरण्णो, 20 द्यावरो, वेरुलियमणिनिरुवलेवो, देविंदेहिं वि य से क्यायरेहिं गुणसायरपारं न सका गंतुं, किमंग पुण पिहुजणेण ?।

ततो सो जोव्वणं पत्तो पणुर्वास वाससहस्साणि कुमारकालं गमेइ । वीससेणेण य रण्णा सयं रायाहिसेएण अहिसित्तो । तस्स य जसमती नाम अग्गमिहसी । दढरहरेवो य चुओ समाणो तीसे गव्भे उववण्णो जाओ चक्काउहो नाम कुमारो । सो वि य पस-25 त्थलक्खणोपचियसवंगो सुरकुमारो विव रूवस्सी सुहंसुहेण परिवहृति । संतिसामिस्स पणुवीसं वाससहस्साणि मंडलियकालो ।

अण्णया य से आउहघरे चक्करयणं समुप्पण्णं । तस्स य णेण कया पूया । ततो चक्कर-यणदेसियमग्गो, दिक्खणावरदिक्खणेण भर्द्दमिभिजिणमाणो, मागह-वरदाम-पभासित-त्यकुमारेहिं पयत्तेहिं सम्माणिओ, सिंधुदेवीए कयपत्थाणो, वेयहुकुमारदेवकयपणिवाओ,

१ °ओ भवसिद्धि॰ शां०॥ २ °रे व रूब्दद्दादाविसय॰ शां०॥ ३ °पब्वत्तदुक्खंतेउरपरिरूव॰ शां०॥ ४ °छपत्थिणि॰ शां०॥ ५ 'सुब्भिगं० शां०॥ ६ °घणोगयपसादंज॰ शां०॥ ७ पणहाणयपय॰ कलं० शां० विना॥ ८ °हं जिण॰ श्री ३॥

तिमिसगुहाओ य महाणुभावयाए रयणपरिगाहिओ कसिणजलदावितिगिलिओ विव मियंको विणिगाओ य गओ कमेणं चुल्लहिमवंतं वासहरपवयं। तिण्णवासिणा य देवेण पणएण 'अहं देव! तुन्हां आणाविघेओ' ति पूजिओ। ततो उसहकूडपवयं निययनाम-विधं काऊणं, विज्ञाहरेहिं सरणागएहिं पूर्ओ, गंगादेवीए कओपत्थाणी, खंडगपवाय-गुहाए वेयहुपवयमभिलंघइत्ता, णिहीहिं नविं सबेहिं पूर्ओ महया इह्वीए गयपुरं गतो 5 पविद्वो। णिरीतिगं णिरुवसग्गं सयलं भरहवासं पालइत्ता पणुवीसं वाससहस्साइं गमेइ।

आयंसघरगएण य कओ संकष्पो संतिसामिणा निक्खमिनं । छोयंतिया य देवा उविद्या बोहेनं । ते पसत्थाहिं भारहीहिं अभिणंदंति । ततो भयवं संवच्छरं कयवित्तविन्दसग्गो चक्कान्तं निययपुत्तं रज्जे अहिसिंचिकण जेष्ठकण्हचन्नदसीपक्ते छहेणं भत्तेणं देवेहिं चन्न विवहेहिं महीयमाणो सवद्वसिद्धाए सिवियाए देवसहस्सवाहिणीए सहसंबवणे एगं देव-10 दूसं देवदिण्णमायाय निक्खंतो रायसहस्सेण समं। चन्नाणी सोछस मासे विहरिकण तमेव सहसंबवणमागतो णंदिवच्छस्स पायवस्स अहे एगंतवियक्तमविचारिं ज्झाणमइकंतस्स सुकंतियभायमिभमुहस्स पक्खीणमोहावरणंतरायस्स केवछनाण-दंसणं समुष्पण्णं।

ततो देवा भवण-विमाणाधिपयओ गंधोदय-कुसुमवरिसं च वासमाणा उवागया वंदिऊण भयवंतं परमसुमणसा संहिया । वणयरेहिं य समंततो देवलोयभूयं कयं जोयणप्पमाणं । 15 ततो हरिस्रवसवियसियनयणेहिं वेमाणिय-जोईसिय-भवणवईहिं रयण-कणय-रययमया पायारा खणेण निम्मिया मणि-कणय-रयणकविसीसगोवसोहिया । तेसि च पत्तेयं पत्तेयं चत्तारि दुवाराणि रययगिरिसिहरसरिसाइं। जत्थ य अरहा वियसियमुहो जगगुरू संठिओ। नंदिवच्छपायवो सो वि दिव्वपहावेण जैयचक्खुरमणेण कप्परुक्खसारिक्खरूविणा रत्ता-सोगेण समोच्छण्णो । तिण्णिस्सियं च सीहासणमागासफिलहमयं सपायवीढं देवाण विम्ह-20 यजणणं । उवरिं गगणदेसमंडणं सयळचंदपडिविंबभूयं छत्ताइछत्तं । भविर्यजणबोहणहेउं च भयवं पुरच्छाभिमुहो सण्णिसण्णो। ठिया य जनला चामहनखेवऽक्लिता। पुरओ य तित्थयरपायमूळे कणयमयसहस्सपत्तपइहियं तरुणरविमंडछनिभं धम्मचकं । दिसामुहाणि य धएहिं सोहियाणि । तुद्रेहिं से देवेहिं पह्याओ दुंदहीओ । दंसिया नट्टविहीओ नट्टि-याहिं। गीयं गंधववेहिं। मुका सीहनाया भूएहिं, कुसुमाणि जंभएहिं। थुयं सिद्धचार-25 णेहिं। ततो य पयक्खिणीकाऊण कयपणिवायाओ वेमाणियदेवीओ भविस्ससाह्रहाणस्स दक्खिणेण दक्खिणपुरुवेणं संद्वियाओ । भविस्ससाहुणिगणस्स य पच्छिमेणं भवणाहिव-वणयर-जोइसियदेवीओ दाहिणपचिन्छमेण भयवओ ठितीयाओ। पचिन्छमेण द्वारङ-त्तरेण भवणवई जोइसिया वंतरा य देवा । वेमाणिया देवा उत्तरदुवारेण । पुरच्छिमेण मणुया मणुरसीओ य। 30

१ °कातिअज्ञाणसभि° शां० विना ॥ २ जणवयच° शां० ॥ ३ °ढळं सयळं चंद्विंबभूयं शां० विना ॥ ४ °वियाण बो° क ३ गो० ॥ ५ सोभणियाणि शां० ॥

चक्काउद्दो य राया देवागमणसूइयं सामिकेवछनाणुप्पयामहिमं दृद्धं सपरिवारो निगातो [\*चरित्तमोहक्खयसमप \*] तित्थयरं परमसंविग्गो निमऊण आसीणो।

देव-मणुयपरिसामज्यगओ य भयवं बितिओ विव सरदो आसी सचंदो सियायवत्तेण, सहंस इव चामराँसंपाएहिं, सकमळ इव देवसुंदरीवयणकमलेहिं, गैयकुलासण्णकुसु-5 मियसेववण इव सुरा-ऽसुरेहिं, पसण्णसिल्लासय इव चारणसमणोवगमेहिं, विज्जलयालं-कियधवेल्लबलाहगपंतिपरिक्लित इव समूसितविविहधयपंतीहिं, फलभारगरुयसालिवण-संसुगा इव विणयपण्यमणुस्सवंदेहिं।

ततो मंतिसामी तित्थयरनामवेदसमए तीसे परिसाए धन्मं संवणामयपिर्वांसियाय परममहुरेण जोयणणीहारिणा कैण्णवंताणं सत्ताणं समासापरिणामिणा सरेणं पकहिओ 10 जद्त्य छोगे तं सबं -- अजीवा जीवा य । तत्य अजीवा चडिहा-- धम्मित्यकाओ अहम्मत्थिकाओ आगासत्थिकाओ पोग्गलत्थिकाओ । पोग्गला पुण रूविणो, सेसाऽरूविणो। धम्मा-ऽधम्मा-ऽऽगासा जहकमुहिद्वा जीव-पोग्गलाणं गती-ठिती-ओगाहणाओ य उवयरेंति । पोग्गला जीवाणं सरीर-करण-जोगा-ऽऽणुपाणुनिवित्ती । जीवा दुविहा—संसारी सिद्धा य । तत्य सिद्धा परिणेव्यकजा । संसारिणो दुविहा-भविया अहविया य । ते अणाइकम्म-15 संबंधा य भवजोगाजा । मोहजणियं कम्मं सरीर-पोगगलपाओगगगहणं । तहा संयंक्षेयसहा-Sसहोदएणं संसारो दुक्खबहुलो । भवियाणं पुग लद्धी पहुच परिणामेण लेसाविसुद्धीए कम्मद्वितिहाणीय वट्टमाणाणं भूइहदंसणमोहस्वओवसमेण केवलिपणीयं धम्मं सोऊण **अं दिद्वमरणाणं पिय अभयघोसो परं आणंदो होइ । ततो महादरिद इव निरवद्धयं** निहिं दहं जिणभासियसंगहे कयप्पसंगा जायसंवेगा [कैरित्तमोहक्खयसमए] धैरितं 20 पहिवजाति अभयं कंतारविष्पणद्वा इव महासत्थं। समितीसु य इरिया-भासेसणा-ऽऽदाण-निक्लेवविही-उस्सग्गाभिहाणासु समिया मण-वाय-कायगुत्ता तवेण बज्झ-ऽब्भंतरेण घाइय-घाइकम्मा केवलिणो भवित्ता विद्वयस्या नेवार्णेमुवगच्छंति । जे पुण सावसेसकम्मा देसविरईया ते देव-मणुस्सपरंपराणुभविणो परित्तेण कालेण सिद्धिवसहिसाहीणा भवंति । जे

जिणसासणपरम्मुहा असंवरियाऽऽसवदुवारा विसयसुहपरायणा कसायविसपरिगया ते 25 पावकम्मबहुल्याए नरय-तिरिय-माणुसेस्र विविहाणि दुक्खाणि दुप्पहियाराणि दुण्णित्य-

१ रायकुलासण्णकुसुमियासववण उ० मे०॥ २ °वलायवत्तपरि॰ शां०॥ ६ °तिपत्तपरि॰ उ० मे० विना ॥ ४ °समगा शां०॥ ५ समणा॰ शां०॥ ६ °वासासि॰ शां० विना ॥ ७ कण्णमयाणं सन्नीणं समा॰ शां०॥ ८ ॰ण गाह्रग पकहि॰ शां० विना ॥ ९ ॰व्वं जीवा अजी॰ शां० विना ॥ १० ॰यं संबंधं सरीरपोगा- लगहणं शां०॥ ११ शां० विनाऽन्यत्र— कहासु॰ ली ३ मो० गो ३ । ॰कहसु॰ कसं० संसं० उ० मे०॥ १२ अहिट्ठ॰ सं० उ २ मे०विना ॥ १३ ली ३ कसं० संसं० उ० मे० विनाऽन्यत्र— चत्तारित्तं मो० गो ३ । चत्तारि प॰ शां०॥ १४ ॰णमणुग॰ शां०॥ १५ ॰ह्यभावा ते शां०॥

<sup>\*</sup> क्रोष्ठकान्तर्गतोऽयं पाठः लेखकप्रमादात् ३४२ पत्र २ पंक्तिमध्ये प्रविष्टः, स चाऽत्रैव सङ्गच्छते । सर्वेष्वप्यादर्शेष्वयं पाठस्तत्रैवेक्यते नाऽत्रेति ॥

रिजाणि दीहकालवण्णणिज्जदुहाणिंमणुहवमाणा चिरं किलिस्संति । तत्य य जे अभिवदा ते उल्लयपिक्लणो विव सूरुग्गमस्स, कंकडुग इव पागस्स, सकराबहुलगा इव पुढवीपदेसा घडभावस्स, अओग्गा मोक्खमग्गस्स चि अपज्जवसिर्यसंसारा। एवं वित्थरेण बहुपज्जायं च (प्रन्थाप्रम्-९७००) कहियं। भयवओ य पणया परिसा 'नमो भयवओ सुभासियं' ति।

एत्थंतरे चक्का उही राया तित्थयरवयणाइसयसंबोहिओ जायित वसंवेगो परिभोग- 5 मिलाणमिव मालं रायितभूइं अवइज्झिऊण निरिवक्को निक्खंतो बहुपरिवारो, तत्थेव समोसरणे ठिवओ पढमगणहरो। इंदेहिं य से परमाणंदिएहिं वियसियनयणारिवदिहें क्या महिमा। छोयगुरुं पयिक्खणेऊण गया सयाणि ठाणाणि देवा मणुया थ।

भवियकुमुद्दागरबोहणं च कुणमाणो जिणचंदो जओ जओ विहरइ तओ तओ जोयणपणु-वीस जाव बहुसमा पायचारक्समा दिवसुरिहगंधोदयाहिसित्ता बेंटहाइदसद्धवण्णपुप्फावगार-10 सिहरा भूमीभागा भवंति। सबोजयकुसुम-फल्लिरिसमुद्ओववेया पादवा निरुवसग्गा धम्मकज्जसाहणुज्जया पमुदिया पयाओ। नियत्तवेरा-ऽमिरसाओ सुहाहिगम्मा दाण-द्यावरा रायाणो केसिंचि विसज्जियरज्जकज्जा पबज्जमञ्भुवगया। निरंद-रायसुया इञ्मा य परिचत्तरि-द्धिविसेसा तित्थयरपायमूले समझीणा संजमं पिडवण्णा। माहणा वइस्सा य इत्थीओ य तहाविहाओ विहवे मोत्तृण विसयसुह निरवकंखाओ निक्खंता सामण्णे एयंति। केइ पुण 15 असत्ता सामण्णमणुपालेउं गिहिधम्मं पिडवण्णा तबुज्जया विहरंति।

सामिणो य चक्काउहपसुद्दा छत्तीसं गणहरा सुयणिह्ओ सबलद्धिसंपण्णा। एवं संखा जि-णस्स समणाणं बासद्विसद्दस्साणि, अज्ञाणं एगद्विसद्दस्साणि छ सयाणि, सावगपरिमाणं बेस-यसद्दस्साणि चत्तालीसं च सहस्साणि, सावियाणं तिण्णि सयसहस्साणि नव य सहस्साणि।

भयवं चत्तालीसं धणूणि ऊसिओ। सोलसमास्णगाणि पणुनीसं वाससहस्साणि जगमु-20 जोवेऊणं विज्ञाहर-चारणसेविए सम्मेयसेलसिहरे मासिएणं भत्तेण जेटामूलबहुलपक्खे तेरसीए भरणिजोगमुवगए चंदे नविंद य अणगारसएहिं समगं पायोवगमणमुवगतो। देवा जिणभत्तीए लोगिटितिसमागयाओ। संतिसामि विधूयकम्मो सह तेहिं मुणीहिं परिनेव्बुओ। सुरा-ऽसुरेहिं यसे विहीए कओ सरीरसकारो, जहागयं च पडिगता जिणगुणाणुरत्ता।

ततो चक्काउद्दो महेसी सगणो विमुद्ध-निरामयो विहरमाणो जणस्स संसयतिमिराणि 25 जिणवई विव सोहेमाणो सरयसिसपायधवलेण जसेण तिहुयणमणुलिहंतो बहूणि वासाणि विहरिक्षण मोहावरणंतरायक्खए केवली जाओ । तियसपइप्रिवंदियपयकमलो य कमेण इमीए परमपवित्ताए सिलाए वीयरागसमणवंदपरिवृद्धो निष्टियकम्मंसो सिद्धो । सुरेहिं भत्ती-वसमागएहिं सायरेहिं कया परिनिवाणमहिमा । तप्पिभितं च संतिस्स अरहओ बत्तीसाए पुरिसजुगेहिं निरंतरं सिज्झमाणेहिं इमीए चक्काउहमहामुणीचल्रणपंकयंकाए सिलाए 30 संक्षित्तंपज्जवाणं संखेजाओ कोडीओ रिसीणं सिद्धाओ ।।

१ °णि अणु° शां०॥ २ °यंसंपरा च २ मे० विना ॥ ३ °त्तपत्तपञ्जवसाणं सं° शां०॥

### <u>कुंथुसामिचरियं</u>

गए य अद्धपिक्षोवमिम तेणं कालेणं कुंधू अरहा जंबुद्दीवयपोक्खलावद्द्विजए विजलं रज्जसमुद्यं विसज्जेऊणं निरवज्ञं पव्यक्जमन्भवगम्म बहूणि पुव्वसयसहस्साणि तवं चिरऊण एकारसंगवी विगयपावकिलमलो संगहियतित्थयरनाममहारयणो तेत्तीसं सागरोव-माणि सब्द्वसिद्धं महाविमाणे निरुवमं मुहमणुद्दविऊण चुओ हत्थिणाउरे दाण-द्यासूरस्स स्रस्स रण्णो सिरीए देवीए महामुमिणदंसणणंदियहिययाए कुव्लिस ज्ववण्णो । बहुल-जोगमुवागए य ताराहिवे पुण्णे पसवणसमए जातो । दिसादेवयाहिं तुद्वाहिं कयजाय-कम्मो मधवया हरिसिएणं मंदरालंकारमूओ य अद्मंद्धकंबल्जसिलाए तक्खणमेव चूलां समाणीय मुरीसरसएण(?)तित्थयराहिसेएण अहिसित्तो जम्मणभवणे य साहरिओ । 10 जम्हा य भयवओ जणणीए गन्भगए सामिन्म रयणचित्तो य थूभो मुमिणे दिहो कु ति भूमि तिं कुंधु ति से कयं नामं।

देवपरिगाहियस्स परिवड्ममाणस्स मेहमुको सकलो विय मियंको मुह्पडमसोम्मयापरि-हीयमाणो ससंको इव आसि, भगरसंपडताणि वि सियसहसपत्ताणि नयणज्ञयलसोहोभा-मियाणि लिजयाणि विव निसास मिलायंति य. सिरिवच्छच्छविच्छलेणेव से लच्छ सुवि-15 तथया वच्छत्थलमहीणा (??) भूया णभोगपरिभोगाउवमार्णंकल लंघेजं(ज)ति, उज्जया असोयपञ्जवाँ य से करसोगमञ्जवायकेसकरसोगुमळीणयंति सोहिया सहस्तनयणाउहं पि गुणेदिं र्वञ्झं मञ्झस्स ति उज्झणीयमिव जायं कडिसनामस्सं तुरंगा आकिण्णा विय अओग त्ति अविकण्णा (??) ऊरुजुयलस्स आगारमणुकरेंति त्ति पसत्था हत्थिहत्थीं, कुर्वविद्व-त्ताणि जंघाणं ण सत्ता पाविडं ति परिचत्ताणि कैच्छभवणाणच्छायाकढिणमुच्छाहंति (?), 20 विच्छूढेँदाणजर्छीविलकपोला वि गजा सल्लियाए गतीए कलमपावमाणा विलिया भवंति, सिळिलभारवामणा य वलाहुगा सरस्स से गंभीरतं भैंहुरत्तं च विलंबइडमसमत्था सीदंति । एवं च से सुर-मणुयविम्हियगुणिज्ञमाणगुणगणस्स गतो कुमारवासो तेवीसं वासस-हस्साणि अद्बद्धमाणि य सयाणि , तओ सुरेण रण्णा सयं सूरप्पभाणुलित्तपुंडरियलोयणो पढमपयावर्ष्ट विव उसमो प्याहिओ रायाभिसेएणं अहिसित्तो । पागसासणपुरूयपायपंकओ 25 पंकयरयरासिपहकरकंचणसरिच्छदेहच्छवी निखिछं रज्जं पसासेमाणी जणलोयणक्रमय-सरयचंदो चंदमऊहावदाय-साइसय-भवियपरितोसजणगचरिओ य दिवसमिव गमेइ तेवीसं वाससहस्साणि अद्धद्वमाणि य वाससयाणि ।

१ °लामगो सुरी° शां०॥ २ ति अकुंशु ति कुंशु ति से शां०॥ ३ °हयंको मुह्रपउ° क ३ गो०॥ ४ °णि व सयसह शां० बिना॥ ५ °या वि॰ ली ३॥ ६ ॰णकालं लजेज ति उजललसती शां०॥ ७ °वा सो करसोगमलीणयंगी सोभिया सुयणयनुयं पगुणेहिं शां०॥ ८ वन्सं क ३ गो ३॥ ९ ॰ज्ञाय-णय॰ शां०॥ १० ॰स्स सुयगा अकिण्णा वियोगतिणविवेकिणोरुन शां०॥ ११ ॰श्या अहिसित्तो कुरु कसं० मे०। ॰श्या अहितो कुरु छ०॥ १२ ॰र्श्या अहितो कुरु छ०॥ १२ ॰र्श्या अहितो कुरु छ०॥ १२ ॰र्श्या अहितो कुरु छ०॥ १२ ०र्श्या अहितो कुरु छां०॥ १३ करथभवश्यायाकढि शां०॥ १४ ० लावित्ता शां० ॥ १६ महत्तां विल्या गतीए कमलपावमला विल्या भवंति सिरिभारवापला य बलाहगा शां०॥ १६ महत्तरं विलं विभयामसमस्या दीसंति शां०॥

आउहघरे य से वीयिमव सूरमंडलं पभासकरं चक्करयणं ससुप्पण्णं । कया पूजा 'जीयं' ति रयणस्स । तमणुवत्तमाणो य लवणसागर-चुल्लिह्मवंतपरिगयं भारहं वासं सिवज्ञाहरं पि सज्जेडणं सुरवइविम्हयजणणीए विमूईए गयपुरमणुपविद्वो । संखाईयपुष-पुरिसपरंपरागयं चोइसरयणालंकारधारिणीं रायिसिरीं चारित्तमोहक्खयसुवेक्खमाणो परि-पालेमाणो पणयपत्थिवसहस्समज्डमणिकिरणरंजियपायवीढो तेवीसं वाससहस्याणि अद्धट्ट- 5 माणि य वाससयाणि चक्कविट्टमोए सुंजमाणो विहरइ ।

कयाइं च आयंसघरमणुपिवद्दो अणिश्चयं चिंतेमाणो रिद्धीणं पसत्थपिरणामवत्तणीय वदृमाणो छोगंतिएहिं सारस्सयमाईहिं बोहिओ—सामि! तुन्मं विदिता संसारगती मोक्ख-मग्गो य, भवियबोहणाय कीरड निक्खमणतत्ती, तरड तवोवदेससंसिओ संसारमहण्णवं समणविणयसत्थो। एवमादीहिं वयणेहिं अभिनंदिऊण गया अद्रिसणं सुरा।

भयवं च कुंथू दाणफलनिरिमलासो वि 'एस पहाणपुरिससेविओ मग्गो, उन्झणीयं वित्तं ति एएण मुहेणं' ति किमिन्छियदाणसुमणं च विरसं जणं काऊण कत्तियाजोगमुवगए मियंके विजयाए सिविगाए तिहुयणविभूतीए इहसमागयपितुद्वसहस्सनयणोपणीयाये कयमंगलो य देवेहिं नरवईहि य बुन्भमाणो, जणसेयन्छिविन्छिप्पमाणलन्छिसमुद्देशो, जंभगगणमुदितमुक्तपंचवण्णोववेयसुरहितक्कुसुमविरसो, सुरिकंकरपहकर-तुरिय-गीय-वाइयमीससदा-15 णुबन्झमाणो, 'अहो! असंगो एरिसीए सुराण विम्हयकरीए रायसिरीए' ति चारणेहिं कयंजलीहिं थुबमाणो पत्तो सहसंबवणं। सिद्धाण य कयपणामो प्रबद्धो । तस्स परि-

ततो भगवं कुंशू चडनाणी सोलस मासे विहरिकण पारणासु उववासाणं दायगजणस्स वसुहारानिवाएहिं हिययाणि पसाएमाणो सारयससी व कुमुदाणि पुणो सहसंबवणे दुमसं-20 हितल्यस्स तिलयतरुस्स अहे संदिओ। उत्तमाहिं खंति-महव-ऽज्ञव-विमुत्तीहि य से अ-प्पाणं भावेमाणस्स विगयमोहा-ऽऽवरण-विग्घस्स केवलनाण-दंसणं समुप्पणं।

तिमा चेव समए देवा दाणवा य महेउ परमगुरुं तित्थयरं उवगया। विणयपणयसि-रेहिं पढममेव गंधसिललाविसता कया समोसरणभूमी बेंटपयहाणपंचवण्णयजल-थलय-संभवसुगंधपुष्पावैकारसिरी। कताणि य णेहिं कालायरुध्वदुदिणाणि दिसामुहाणि। तओ 25 थुणमाणा तिदसपतिणो सपरिवारा कयंजली पयक्सिणीकाऊण जहारिहेसु हाणेसु संहिया। णरा वि तेणेव कमेण मयवओ वैयणामयं सुणमाणा।

ततो जिणो पकिहओ सेवण-मणगगाहिणा सरेण छज्जीवकाए सपज्जवे अजीवे। अरूवी-जीवाणं पुण राग-दोसहेचंगं कम्मपोग्गङगहणं अगणीपरिणासियाण वा अयगोङाँणं तोयग्गहणं। कम्मेण य उदयपत्तेण जम्म-जरा-मरण-रोग-सोगबहुको संसारो पद्दभओ। 80

१ वितीय° शां०॥ २ °स्तश्यवि° शां०॥ ३ °कारहरीसिकया जयणार्हि काळागरुभूमदु° शां०॥ ४ वायामयं शां०॥ ५ समज° शां०॥ ६ °वे रू° शां०॥ ७ °काणं पोग्यक्षमा° शां०॥ व० हिं० ४४

पसत्थपरिणामकयस्स य जिणदेसियमगारइणो नाणामिगमे कयपयत्तस्य विमुज्झमाण-चरित्तस्स पिहियासवस्य नवस्स कम्मस्स उवचओ न भवइ । पुष्ठसंचियस्स बज्झ-ऽब्भं-वरतवसा खयो । ततो विधुत्तरय-मल्लस परमपद्पइहाणा भवंति-त्ति वित्थरेण य किह्ए अरह्या विगयसंसया परिसा 'सुभासियं' ति पणया सिरेहिं । जायतिष्ठसंवेगो य स्यंभू 5 खत्तिओ रक्जं तणिमव विछुभित्ता पष्ठइओ, ठविक्षो य पढमगणहरो । पूइओ सुरेहिं । गया देवा मणुया य तित्थयररिद्धिविम्हिया सयाणि हाणाणि ।

संयंभुपमुहाणि य कुंशुसामिस्स सीसाणं सिट्टसहस्साणि । अजाणं रिक्लयपमुहाणि सिट्टसहस्साणि अट्ट सयाणि । एगं च सयसहस्सं एगूणणउई च सहस्साणि सावगाणं । तिश्चि य सयसहस्साणि एगासीतिं च सहस्सा सावियाणं ।

10 ततो भयवं निरुव(प्रन्थाप्रम्-९८००)सग्गं विहरमाणो तेवीसं च वाससहस्साणि अद्धुहमाणि य वाससयाणि भवियजणबोहणुज्जयो विहरिऊणं निरुवसग्गं सम्मेयसेल्लिहरे मासिएणं भत्तेणं कत्तियाजोगमुवगए य ससंके सिद्धावासमुवगओ । देवेहिं कया परिनेवाणमहिमा । भयवओ य कुंशुस्स तित्थे अद्वावीसाय पुरिसजुगेहिं अंतगढभूमीय इमीए चक्का उहमहरिसीकयाणुग्गहाए सिलाए संखेजाओ कोडीओ समणाणं विमुक्कजाइ-

### अरजिणचरियं

पिलिओवमचडब्भागैपमाणे काले वइकंते अरो य अरहा पुत्रविदेहे मंगलावई विजए महामंडलियरजं पयहिऊण समणो जातो, एकारसंगवी बहुईओ वासकोडीओ तव-संज-मसंपडतो समिकाय तित्थयरनाम-गोयं सन्नद्रसिद्धे महाविमाणे परमविसयसुहमणुभुं-

- 20 जिज्ञण तेत्तीसं सायरोवमाइं चुओ इहेव भरहे हित्थणाउरे पणयजणसुदंसणस्स विसुद्ध-सन्मदंसणस्स सुदंसणस्स रण्णो अगगमिहसीए तित्थयरवाणीए विव वयणिज्ञविवज्ञि-याए चंदप्पहा इव विमलसहावाए सुहुयहुयासणतेयंसिणीए देवीण विम्हयजणणरूवस-सुद्या देवी नाम । तीसे गन्मे उववण्णो महापुरिससंभवायसूयकसुविणदंसणाय । रेवती-जोगमवगए ताराहिवे णवस य मासेस अतीतेस दसमे पत्ते जीवे पुत्रदिसावयणे मंड-
- 25 णत्थिमिव संठिए जीवगिहए जातो । ततो दिसादेवयाहिं य पहट्टिययाहिं कयजाय-कम्मो सुराहिवेहिं मणोरमस्स गिरिराइणो सिहरे तित्थयराहिसेएण अहिसित्तो । साहरिओ य जम्मभवणं सहस्सनिहीय । कयं च से नामं 'गब्भगए जणणीए अरो रयणमध्यो सुमिणे दिहों ति अरो ।

भयवं देवयापरिग्नहिको य विश्वओ दीसए य जणेण परितोसुबेहमाणणयणेण, गय-80 वणगहणाधसयलसोमयरवयणचंदो, सुमरिचं व पडिबुद्धों सहभमरसहस्सपत्तोपमाणनेत्तो,

१ सर्वश्चपगुहसिस्साणं सद्विसहस्साणि अट्ट सवाणि एगवीससहस्सं एगूणनवयं च सयसहस्साणि सावगाणि एगासीहं च सहस्सा। ततो भगवं शां०॥ २ ली ३ विनाऽन्यत्र— गपहाणेण का॰ क १ गो १ इ० मे०। भारतेणेण का॰ शां०॥ ३ श्लो अ॰ ली ३ क० ड २ मे०॥ ४ ॰ से सहस्स॰ उ २ मे० विना॥ मुद्दपंकयसोभकराणुगगयपसत्थनासो, विद्दुमदुमपह्ननाधरो, कुंदमडलस्विणभसणिद्धद्सणो, सिरिवच्छोच्छन्नविचलवच्छो, भुयंगभोगोपमाणबाहू, बालानिलविलयकमलकोमलसुद्दलेहा- लंकियऽगगद्दाथो, सुरवद्दपद्दरणसिरच्छमच्झो, सरहदमडलायमाणगंभीरनाहिकोसो, संगयपा-सोदरो, सुसंहतहयवरविह्यकिष्ठप्रसो, गयकलभयहत्थसंठिओक, णिगृद्ध-दढजाणुसंधि, कुरुविंदवत्तजंघो, कंचणकुम्मसुपद्दिय-नहमणिकिरणोहभासियचरणकमलारविंदो, सतोयतो ५ यधरणिभनिग्घोसो, कुमारचंदो इव पियदंसणो गमेद एगवीसं वाससहस्साणि कुमारभावे।

निडतो य पिउणा रज्ञधुरावावारे । निरुवद्दं च मंडिल्यरज्ञसिरिं पालेमाणस्स गयाणि गयघणिमयंकिकरणसुइजसेणं पूर्यंतस्स जीवलोयं एकवीसं वाससहस्साणि । पुवसुकयिज्ञयं च से चक्करयणं देवसहरसपरिवृडसुवित्थयं । तस्स मग्गाणुजाइणा अहिज्जियं चउिं वाससं- एहिं सयलं भरहवासं । भरहो इव सुर-नरवइपूइओ एकवीसं वाससहस्साणि चक्कविष्टभोए 10 भुंजमाणो विहरइ । लोगंतिएहि य विणयनिमयंग-सुद्धाणेहिं बोहिओ संवच्छरं विगयमच्छरो वेसमणविग्हयकरील मतीए मणि-कणयवरिसं वरिसिडणं वेजयंतीए कंचणमयिवित्तपव-रिवृह्सियाए, कप्यक्कताकुसुमविश्वल्यप्यिनगुंजियाए, विहुम-सिसंवत-पडमाऽरविंद्र- नील-फिलहंकथूभियाए, तविण्जंजणसुसिलिइहिर्हरक्वरस्वंभपिडबद्धालयसुहिवदिणि-तसुत्तिचजलविल्सिरीए(१),मरगय-वेकलिय-पुल्य-मणिविचित्तवेद्दगाए, गोसीसचंदणच्छडा 15 हिं कालायकधूववासियाहिं दिसासुहाइं सुरिहगंधगिष्मणा पकरेमाणीए, पडागमालुज्जलाए, बहुकालवणणिजाए सिवियाए कथमंगलो देव-मणुस्सवाहिणीए निज्जाओ नथराओ । रेवइजोगसुवागए ससंके सहसंबवणे सहस्सेण खित्रयाण सह निक्संतो । चउनाणी सोलस मासे विहरिकण तमेव सहस्संबवणमागतो संठिओ । तकालकुसुमसमूहपहित्यस्स परहुयमहुरसायपलाविणो भगरभरंतकालस्स सहयारपायवस्स अहे । पसत्यज्ञाणसंसि-20 यसस य से विलीणमोहा-ऽऽवरण-विग्वस्स केवलनाण-दंसणं समुप्पणं ।

ततो घणपंक्रमुको इव ससी अहिययरं सोमदंसणो देव-दाणवेहिं कयंजलीहिं महिओ। जोयणाणुनीहारिणा सरेण धम्मं पक्रहिओ। जहा—पमायमूळो जीवाणं संसारो जम्मण-मरण-वह-बंधण-वेयणापउरो. तत्थ य विभुक्तित्यं इमो दसविहो मग्गो— संती महवं अज्ञवं सुत्ती तथो संजमो सचं सोयं आकिंचणया बंभचेरं ति. एएण उवाएणं विणिध्यकम्मा सिद्धा 25 सिद्धालए अपज्ञवसियं अवाबाहं सुहमणुहवंति. संसारे परित्तीकए पुण गिहिधम्मो अणुवय-सिक्खावयसमग्गं—ति वित्थरेण सबभावविक अरहा आतिक्खति ।

तं च सोऊण से जीवा-ऽजीवभावं कुंभी राया परिचत्तकामभोगो समाणो समणधन्मं पिडवण्णो, ठिवओ यभयवया पढमगणहरो। देवा महेऊण मणुया य जहागयं गया। कुंभ-पमुहाणि भयवओ सिट्टसहस्साणि सिस्साणं, तावहया सिस्सिणीओ, एगं सयसहस्सं साव-30 याणं चउरासीतीसहस्साणि, तिण्णि य सयसहस्साणि चउरासीइं च सहस्साणि सावियाणं।

१ °सहस्सेहिं शां०॥ २ °मोक्सणस्यं शां०॥

विगयमोहो य अरो तित्थयरो एगवीसं वाससहस्साणि निवाणमग्गं पगासेऊण सम्मेयप-वए मासोववासी परिनिद्धियकम्मो सिद्धो । कया य परिनिवाणमिहमा देवेहिं । तिम्म तित्थे चडवीसाए पुरिसजुगेहिं इमाए सिलाए सीलघणाणं समणाणं बारस कोडीओ सिद्धाओ ॥ मिल्लिस्स पुण अरहओ तित्थे वीसाए पुरिसजुगेहिं छ कोडीओ इहेव परिनिव्बुआओ ॥ मृणिसुवयस्स भगवओ तित्थे सुवयाणं सुणीणं तिक्रि कोडीओ परमपयं संपत्ताओ ॥

- मुणिसुबयस्स भगवओ तित्थे सुवयाणं सुणीणं तिन्नि कोडीओ परमपयं संपत्ताओ ।। निमणो य छोयगुरुणो पणतिवयसिंदपरिवंदियपायकमलस्स तित्थे एगा कोडी इमीए सिलाए उम्मुककम्मकवया सिद्ध ति । तेणेसा कोडिसिल ति भणिय ति । सुरा-ऽसुरपूइया मंगल्ला वंदणीया पूयणीया य । एएण कारणेण अम्हे इहाऽऽगया । जं ते परिपुच्छियं तं कहियं ति ॥
- 10 इय भासिए पणया विणएण ते रिसओ अहं च 'सुभासियं' जंपमाणो। तयंतरे चारणा भयवंतो अंतद्धिया। एयं संतिकरं संतिचरितं च चितंतो अच्छामीति।

दिहा य मया इत्थी नवजोबणे वर्टमाणी अद्वियमालाए खंधपणिधणाए उल्लग्गसरीराए तुसारोसद्धा इव पडिमणी। पुच्छिया य मया तावसा—इमा भिद्यागिति सुहभागिणी उ केण पुण कारणेण आसमे निवसइ?, को वा एरिसो तवो जेण पाणसंसए वट्टइ? ति। 15 ततो भणंति—सुणाहि कारणं ति—

### इंदसेणासंबंधो

अत्थि पत्थ वसंतपुरं नाम नयरं । वच्छिह्नसुओ राया संपर्य जियसन् । तस्स मागहेण रण्णा जरासंधेणं कालिंदसेणाए अमामहिसीए दृहिया इंदसेणा णाम दिण्णा।सो य जियसन्त परिवायगभत्तो। तस्स संखो य जोगी य अंतेउरपवेसा दत्तवियारा अयंति-20 या निक्खमंति य पविसंति य । अण्णया य सुरसेणी नाम परिवाययो ससमय-परसमयकुसलो जियसत्तस्स बहुमओ घरे परिवसइ। तेण य इंद्रसेणा विज्ञाए वसीकया। ततो 'सा तम्मि पसत्त' ति रण्णा आगमेऊणं सुरसेणो विणासिउँ गहणवणेगदेसे छड्डिओ । सा पुण तग्गयमणस्स(णसा) तस्स वियोगे सोयमाणी पिसाएण छंघिया । भइंतं दंसेहामि त्ति । विखवमाणी तिगिच्छएहिं बंध-रोह-जण्ण-धूमावपीडणोसहपाणादिकिरियाहिं न 25 तिण्णा सहावे ठवेडं । सुयपरमत्थेण य जरासंधेण पेसियं-मा मे दारिया बंधणे किलि-स्समाणी मरड, मुयह णं, कम्मिय आसमपए अच्छड, कमेण सत्था भविस्सइ। ततो रण्णा तं वयणं पमाणं करेंतेण मोइया बंधणाओ । दंसियाणि से सुरसेणस्स अहियाणि-एस ते दृइतो । ताणि एतीए संगद्दिय कया माला चीवरसंजमिएहिं । ततो णाए कंटे बद्धो । महतरएहिं य इहमाणेडं उज्झिया परिचारिगाहिं सहिया । एयं च वृत्तंतं अम्हं 30 कहे ऊण पगया । एसा वि य णेच्छइ भोत्तं अब्मत्थिया वि । एएण कारणेण एसा एरिसिं अवत्थं गया। तो तुमं महत्पहावो छिन्खजासि। जइ ते अत्थि सत्तिविसओ मोएह णं, जीवड वराई। रिसीणं रण्णो य पियं कयं होड ति।

१ तीसाए शां०॥ २ °ढ पढमचुयाणेग° शां०॥ ३ °वि तुढमं भहिससङ् । एएण शां० विना ॥ ४ शां० विनाऽन्यत्र—बहुप्प° स्री ३ । तुहुप्प° क ३ गो ३ उ० मे० ॥

मया भणियं—एवं होड, करिस्सं जत्तं जइ एयं तुब्भं अहिप्पेयं।ततो तुहेहिं णेहिं क्यं विदितं रण्णो । तओ महतरओ पेसिओ । नीया से णेहिं इंदसेणा अहं च । सबहुमाणं पूजिओ मि जियसत्तुणा विणयपडिवत्तीए।मया य तिगिच्छिया देवी साभाविया जाया।

अह ममं पिंद्विरि पणया विण्णवेइ—सुणह सामी !—रण्णो सहोद्री भगिणी केउमती नाम । सा य नवकमळकोमळचळणज्ञयळा, गृद्धिरा-रोमकूव-कुरुविद्वत्तजंघा, कय-5
ळीखंभोवमाणऊरू, रसणसणाहसुविसाळजहणा, महद्द्वावत्तवियरनाही, विलेभंगुर-करसुगेज्झमज्झा, पीणुण्णय-संहय-हारहसिरपओहरा, किसळयसिरिचोरपाणिपञ्चवसुजायमण्ययतणवाहुळह्या, भूसणभासुरकंबुग्गीवा, पवाळद्छसिण्णहाधरोद्धी,जुत्त-समुण्णय-सुजायनासा,
कुवळयपत्तविसाळनयणा, चिय-सुहुम-कसिण-सिणिद्धसिरया, सुरूवसवणा, चळणपरिघट्टियचारुगंडदेसा, पसुदियकळहंससळियगमणा, सुतिपहसुभगद्सणपहा, सहावमहुरभणिया, 10
किं बहुणा १ सुक्कपंकयाकरा विव सिरी । तं च राया तुज्झं दाजकामो गुणेहिं ते रमह—
ति वोत्तृण गया।

सोभणे (प्रन्थाप्रम्-९९००) तिहिम्स राइणा परितोसपसण्णवयणसिणा पाणि गाहिओ मि विहिणा केउमतीए। दिण्णं विउँछं देसं 'अहं तुब्भं आणित्तकरो' ति भणंतेण। सेवह मं इच्छिएहिं भोयण-ऽच्छायण-गंध-महेहिं। अहं पुण केउमती सोवधारउवयारेहिं गहिओ। 15 रूढपणया य सहयाणं मं पुच्छइ—अह अज्ञउत्त! केहिं अम्हं गुरुजणो ? ति। ततो से मया कहिओ पभवो सोरियपुरकारणिनगमणं च। तं च सोऊण से दिवायरहिष्यिमिव सय-वत्तं अहियतरं सोभीय वयणसयवत्तं। एवं मे तत्थ वसंतपुरे वसंतस्स वश्वद सुद्देण काळो।

अण्णया य उवगंत्ण य जियसम् मं विण्णवेइ—सामी ! सुणह—जरासंधो पुणो पुणो पेसेइ—जेण मे इंद्रसेणादारियाजीवियं दिण्णं तं च दहूणमिच्छामि, पेसेहि णं ति. 20 ततो मया तुडझं गमणं परिहरंतेणं न कहियं. संपइ डिंभगसम्मो दूओ आगओ भणइ—रण्णो सुद्धु भगिणीवई ते दहुं अभिष्पाओ 'पिर्धकारि'ति. तं मया सह पेसेहि णं अवि-छंबियं. एवं कए सोहणं भविस्सइ. तं आवेयह जं भे रोयइ। मया भणिया—मा आउ-छा होह, जइ तस्स रण्णो निब्बंघो गमेस्सं। ततो 'एवं भवड' ति निग्गओ।

केउमती य एयमहं सोऊण भणइ मं—अज्ञउत्त ! तुँच्मे किर रायगिहं वश्वह, मया 25 तुन्भेहिं परिचत्ताए कहं पाणा घरेयवा ?। मया भणिया—सुयणु ! मा विमणा होहि. अहं 'भाउयस्स ते मा उवाउंभो होहिति' ति वश्वामि. विसज्जियमेत्तो य तेण रण्णा एहामि उहं ति ठाउ ते हियते। एवं मे तं सण्णवेतस्स वश्वति केइ दिवसा ॥

॥ केउमतिलंभो एक्कवीसहमो ॥ केउमतीलंभग्रन्थात्रम्—१९१६-१३०

30

१ °भायणकं° शां० विना ॥ २ ली ३ विनाडन्यत्र— "जाइ ति" क ३ गो ३ ॥ ३ °छं सेजं अहं शां० ॥ ४ व्यारेहोबया शां० ॥ ५ कहिं तुआं गु शां० ॥ ६ पियं करेति शां० ॥ ७ व्यमे गिरिगुहं व शां० ॥

### बावीसइमो पभावतिलंभो

सकजासाहणपरो य दूओ चोपइ गर्मणे हिययहारीवयणेहिं। ततो हं जियसतुविदि-ण्णभड-भिश्व-सेणपरिवृद्धो पहिओ सह दूएण पस्समाणो जणवए गो-महिस-धण-धण्णस-मिद्धगहवइसमाउछगामसण्णिहिए। कहेइ मं दूओ वणसंडा-ऽऽययण-तित्थाई। सुहेहिं य 5 वसहि-पादरासेहिं पत्ता मो मगहजणवयं तिलयभूयं पिव पुहवीए । ठिया मो एगिम सण्णिवेसे । पश्से हि मं विण्णवेइ दूतो-सामिय! सुणह-डिंभएण मे मणूसो पेसिओ, तुन्भे किर राया अर्ज दच्छिहि ति. रायसंतगा य इह रहा अत्थि, तं आरुहह रहं, सिग्धं गमिस्सामी, परिवारजणी पच्छा ते एहिति। तती तस्साऽणुवत्तीए रण्णी य गारवेण आरूढो मि रहवरं । दूतो वि तारिसं चेव । चोइया तुरया सारहीहिं । ते सिग्घयाए दिवसपं-10 चभाएण बहूँणि जोयणाणि वइकंता । नयरासण्णे य मणुस्सा सोलसमेत्ता दढ-कढिणस-रीर-हत्था । ते ममं पणमिऊण दुयमहीणा । कओ गेहिं को वि आछावो । तओ ममं भण-इ दूओ-सामि! मुहुत्तं वीसमह इहं, डिंभओ एहिति किर तुव्भं समीवं, तेण समं पविसि-स्सह पुरं । 'एवं होउ'ति उवगया मो एगं उज्जाणं । उइण्णा रहाओ। तत्थ य एगा पोक्ख-रिणी। तीसे तीरे अहं निसण्णो पुच्छामि दूर्य मिस्सयपादं-इमं उनवणं विविधयवै-15 ति पुह्विपडमंडवं केणइ कारणेणं ? ति । भणइ य—एयस्स सामी चिरपवसिओ, अणु-पेक्खिजमाणं न रमणीयं, ततो आसण्ण डजाणेसु पायं जणो रमइ ति । एवंविहं च मे करेइ आलावं। पुरिसा य चत्तारि जणा बद्धपरियरा पुक्खरिणीए हत्थे पाए पक्खाले-ऊण मम समीवमुवगया । दुवे पाएसु लग्गा, दुवे हत्थेसु संवाहिता, सेसा आउहवग्ग-पाणिणो पच्छओ ठिता । कहाविक्खत्तो य बद्धो र्म णेहिं । मया पुच्छिया-को मे अवरा-20 हो कओ तो बद्धह ? ति । दूओ भणति - न अन्हं कामचारो, राया नेमित्तिणा भणिओ -'जेण ते धूया इंदसेणा पिसाएण गहिया मोइया सो ते सत्तुपिय' ति एस अवराहो । मया भणिया—अहं सत्तुपिया आइहो, सत्तू पुण कहं? ति । सो भणइ—'बीजघाए अंकुरो पडि-हुओं ति राइणो बुद्धी । ततो मि णेहिं दुमगहणपदेसमुवणीओ। तत्थ एगो अहं वहरमुहिओ पहणामि ते। 'सुदिहं कुणसु जीवलोगं'ति जंपमाणो असि विकोसं काऊण हितो से पासे। 95 त में भयं। नमोकारबलो य मि केण वि उक्खित्तो, न रूवं परसामि। चिंतियं मया-धुवं देवया काइ अणुकंपइ समं ति।दूरं नेऊण निक्लित्तो भूमीए। परसासि बुह्रुजुवई सो-यमाणि पिव दित्तिमयि इंसल्डन्खण-सुहम-धवल्याजयसरीरं फेणपडपाउयं पिव तिपहगं। 'एतीए य अहं आणीयों' न्ति पणएण मे पुच्छिया—भयवती! तुन्भं काओ ? इच्छं नाउ. जीवियदाणेण मि अणुकंपिओ जहा तहा कुणह मे पसायं, कहेह ति । ततो पसण्णाए 30 दिहीए पीइमुवजणंती भणइ—पुत्त! जीव बहुणि वाससहस्साणि त्ति. सुणाहि— अत्थि दाहिणाए सेढीए विजाहरनयरी वेजयंती नाम । तत्थ राया नरसीहो नामं

१ °मणा हि° की २ विना॥ २ °हुनि योजणा आं विना ॥ २ °वहति आं विना ॥ ४ मध्ये हिं की १ ॥

आसि, अहं तस्स भजा भागीरही नाम। पुत्तो में बलसीहो, संपैदं पुरीय अणुपालेह। जामाया में पुक्खलावती गंधारो ति, पती अमितण्पभाए। णत्तुई में पभावती, सा तुन्मं सरमाणी ण सुहिया। पुच्छियाय णाए कहियं मम। ततो अहं अम्मा-पिऊणं से विदितं काऊण तुह समीवमागया, तं मणाहि—कत्थ नेमि ? ति।

मया भणिया—देवि ! पभावई मे पिय-हिययकारिणी, जइ पसण्णा तो तत्थ मं णेहि ठ ति । ततो हं हहमणसाहिं खणेण णीओ मि पुक्खलावई । ठाँविओ मि उववणे । उज्जाणपालिया य पेसिया देवीए—कहेह रण्णो 'कुमारो आणीओ' ति । मुहुत्तमंतरेण य महत्तरया पिडहारीओ य आगयाओ सपरिवाराओ। ताहिं मे(मि) पणयाहिं अहिनंदिउ मंग-लेहिं ण्हविओ। अहेतवत्थपरिहितस्स कथर्क्ष्वाकम्मस्स य मे सळतो रहो उवहविओ। आरूढो मि, कथजयसदो अतीमि नथरं। कथतोरण-वणमालाए समूसियज्झय-पडाए परसंति मे 10 मणूसा—न एसो मणूसो, वत्तं देवो ति। जुवईओ उग्चाडियगवक्ख-वायायणाओ भणंति—धण्णा पभावती, जीसे पवंरूवस्सी भत्त ति। एवंविँहाणि वयणाणि मुणमाणो पेच्छयजणपिडहम्ममाणमग्गो कहंचि पत्तो मि रायभवणं। उइण्णो रहाओ, दिण्णं अग्धं पायसोयं च। पिडहारदेसियमग्गो य पविद्वो मि अत्थाणमडवं।

दिहो मे राया गंधारो मंति-पुरोहिय-नेमित्तिसहिओ निहिसहिओ विव कुवेरो । पण-15 मंतो य मि णेण हत्थे गहिऊण अद्धासणे णिवेसिओ। पेच्छइ सविम्हयवित्थारियवयणो परि-तोसुस्सवियरोमकूवो। 'सागयं कुमार!, सागयं भईं! तुहं'ति य महुरं भणंतो संदिसइ मह-त्तरे—सज्जेह सयणीयं कुमारस्स 'वीसमउ'ति । ततो मि तेहिं नीओ एगं वासगिहं सिरीए गिहमिव मणि-रयणखचियकुट्टिमतळं। घोयंधुँगसुगंघपच्छादिते य सयणीए संठिओ मि ।

मुहुत्तंतरस्स दिहा य मे पहावती आगच्छमाणी, पहाणकणयनिम्मिया विव देवया 20 पहावई, ईसि च परिपंडुगंड-वयणा, निरंजणविलासधवर्लंनयणा, लावणणपुण्णकणणजुयला, जजुय-नातिसमूसिय-सुजायणासा, असोगिकसल्यसण्णिहाधरोद्दभयगा, मंगलनिमित्तेमे-गाविलमूसियकंठगा, निराभरणतण्, कोमलबाहुल्ड्या, रत्तुप्पलपत्तसंच्छण्ण(सच्छम)-पाणिकमला, पीण-समुण्णयपभोहरमारावसण्णमञ्ज्ञा, मज्ज्ञत्थस्स वि जणस्स सम्मोहजणणी, विच्छिण्णसोणिफल्ल्या, बद्द-समाहिय-निरंतरोक्, पासित्तांकहपसत्थजंघा(१), मंसल-सुंकु-25 माल-महियल्द्दवियचाठचल्ला, धवलपडपदृंसुयघरा, धातीये सिहया, द्या विव लमाहि विणीयवेसाहि अलंकारसुंदरीहि [सुंदरीहि] अणुगम्ममाणी ।

सा मं उवगया सिणेहपडिबद्धा अंसूणि य मुत्तावित्यसरिच्छाणि मुंचमाणी एवं वयासी— इमार! आणंदो अम्हं जत्थ मचुमुहाओ निग्गया अणहसमग्गा दिद्व ति । मया भणिया—

१ °पदो पु॰ की ३॥ २ °आइ अब ताण तिष्ण पभा॰ शं०॥ ३ °यं तमत्यं। त॰ शां०॥ ४ ठिओ शां०॥ ५ °इ सुव॰ शां०॥ ६ °क्सक के डि शां०॥ ७ व्वद्विओ शां०॥ ८ विधा वयणा सुण॰ शां०॥ ९ °इ सुइं ति य शां०। १६ °इ तुइं पि य की ३॥ १० °यंसुगंघ॰ की ३ शां०॥ १६ °काणणा शां०॥ १६ °तप्गा॰ उ २ मे० विना॥ १३ °या सचंदसहसम्मोहिया निरं॰ शां०॥ १४ °त्तारिष्ट॰ शां०॥ १५ °त्तारिष्ट॰ शां०॥ १५ °त्तारिष्ट॰ शां०॥ १५ °त्तारिष्ट॰ शां०॥

20

पहावइ! अत्थ उ तुमे चेव जीवियं दिण्णं देवी उपट्टावेंतीए । तओ धाईए भणियं—पिड-ह्याणि पावाणि, कल्लाणाणि य वो दीसंति. देव! गेण्हह इमं पुष्फ-गंधं । ततो परिग्गहियं मे पभावतीय बहुमाणेणं ।

उविद्वया ये पोरागमसो वि सिद्धभोयण ति । ततो धाई ए कण्णा भणिया—पुत्त ! 5 तुमं पि ताव ण्हायसु, भुत्तभोयणा कुमारं दिच्छिहिसि । तं च अणुयत्तमाणी अवकंता । अहं पि कणग-रयण-मणिभायणोपणीयं भोयणं भोत्तुमारद्धो छेयिछिहियिनत्तकम्मैमिव मणहरं, गं- धवसमयाणुँगयगीयमिव वण्णमंतं, बहुरसुयकविविरइयपगरणिमव विविहरसं, दइयजणाभि- सुहिद्दिमिव सिणिद्धं, सबोसिह व जोइयगंधजुत्तिमिव सुरिहं, जिणिदवर्यणमिव पत्थं । भुत्तस्स य मे पसंतरस कयतंबोछस्स दरिसियं नाडयं । तओ गंधवेण पओसे परमपीइसं- 10 पत्तो सत्तो मि मंगछेहिं पडिबद्धो ।

ततो में सोहणे मुहुत्ते दिण्णा में रण्णा पण्णत्ती विव सयं प्रभावती। हुतो हुयवहो उव-उझाएण, दिण्णा छायंजलीओ, पदंसिओ धूवो, गयाणि सत्त पयाणि। 'प्रभावती में पमवह सबस्स कोसस्स' ति भणंतेण य पत्थिवेण 'मंगलं' ति णिसिट्टाओ बत्ती कं कोडीओ विर-चितियमणोरहसंपत्ती विव विम्हियपहरिसनयणो (नयणेण) दोण्हवि।

15 बहुसु य दिवसेसु विज्ञाहरर्जणेण सच्छंदवियप्पियनेवत्थलच्छिपंडिच्छेण संपयंतेण अल्यापुरिमिव पुँरीसोलीय पूया सुनिणं परिजणाभिनंदणाय (?) पणयजण-भिच्चसंपाडि- यसंदेसाणं विसयसुहसायरगयाणं दोसुंदुगाणं विव वचह सुहेण कालो ति ॥

### ॥ पभावईलंभो बावीसइमो समत्तो॥

पभावतीलंभग्रन्थाप्रम्—७८-२. सर्वप्रन्थाप्रम्—९९९४-२.

## तेवीसइमो भइमित्त-सबरिखयालंभो

कयाई व गंधवेण पओसं गमेऊण सुहपसुत्तो हीरंतो पडिबुद्धो चिंतेमि—किम्म पएसिम्म वत्तामहे ? जओ मं सीयछो मारुओ फुसइ। ततो मे उम्मिक्षियाणि नयणाणि। चंद्प्पभाप-गासिया य दिहा इत्थिया खरमुही खराए दिहीए ममं निरिक्खमाणी। उप्पण्णा मे बुद्धी—को वि मे हरइ इमं(इम)विस्ससणीएण इत्थिक्त्वेण दाहिणं दिसंतं, सह णेण विविज्ञिस्सं, 25 मा सकामो मवउ—ित्त मुहिणा संंक्षपदेसे आहतो से हेफ ओ जातो। अहमवि पडिओ मर्हते उदगे। ततो 'किश्च हु (प्रन्थाप्रम्-१०००) सामुइं इयर'न्ति विचारयंतेण सुँह-सुरहित्तणवेगेहिं साहियं 'नादेयं'ति। उत्तिण्णो मि उत्तरं तीरं।

१ य पारागमा सा शां ।। २ °ई हिं कि वि ३ ॥ ३ °म्म विव शां वि वि ॥ ४ °णुराय वि ३ शां वि वि ॥ ५ वि ६ वि वा । ५ वि ६ वि वा । ५ वि ६ वि वा ।। ५ वि ६ वि वा ।। ५ वि हि को मिव व २ मे ० । वि हि को मिव क ३ गो ३ ॥ ६ °णामयमिव शां ० ॥ ७ °रसंविय व २ मे ० वि ना ॥ ८ शां ० वि वा । २० शां ० वि वा । ५ वि के वि ॥ ६ °पहरथेण शां ० ॥ १० शां ० वि वा । १० शां ० ॥ १० ॥ १० शां ० ॥ १० ॥ १० शां ० ॥ १० ॥ १० शां ० ॥ १० ॥ १० शां ० ॥ १० ॥ १० शां ० ॥ १० शां ० ॥ १० ॥ १० शां ० ॥ १० शां ० ॥ १० ॥ १० शां ० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥ १० ॥

तत्थ निसासेसं गमेऊण पहाये सूरपगासितेस दिसामुहेस जाइदरे आसमपयं ततो (गतो) अग्गिहुत्तधूमकैयदाणं, उडयपिंदुवारवीसत्यपसुत्तहरिणपोयं, गयभयचरमाणविहंगरमणि-ज्ञदंसणं, अक्लोल-पियाल-कोल-तेंद्रग-इंगुंद-कंसार-णीवारकयसंगहं च । उवागया महारि-सयो । तेहिं सागएण अग्घेण पूइओ । मया वि वंदियाँ णिरामयं च पुच्छिया, भणिया य-को इमो पएसो ?। विद्वसिऊण मणंति-ध्रवं गगणचरो भवं, जओ न जाणसि इमं 5 पएसं. एस सोम! गोदावरी नई, सेया जणवओ. अणुगिहींय म्ह जं ते अभिगमणं क्यं, तो दंसेँभी सेवाल-प्यवाल-परिसडियपुष्फफलाहारे रिसओ संपयं।

मया य दिहो मणुस्सो मिन्झमे वए वटमाणो सहम-धवलवसणो किं पि हिययगय-मत्यं अंगुलीहिं विचारेमाणो । सो मं दहूण ससंभममन्युहिओ कयप्पणामो भैणुगच्छइ निज्ञायमाणी । ततो हं कुसुमियचूयपायवस्स छायाए सन्निसण्णो । सो मणुस्सो कैयं- 10 जली विण्णवेइ—सामि ! तुन्भं महाणुभागत्तणं सूएमि आगमप्पमाणं काऊण, संख्वामि— सिरं छत्तागारं किरीडभायणं तुन्झं, मुहं सकलसिमंडर्लंच्छिवहरं, सेथेपुंडरीकोपमाणि लो-यणाणि, बाहू भुयगभोगसच्छमा, वच्छत्यलं लच्छिसन्निघाणं पुरवरकवाडसरिंग्लं, वर्जी-सण्णिहो मज्झो, क्षेंमळकोससरिसा णाही, कडी मिगपत्थिवावहासिणी, ऊरू गयकछह्मु-हिससणसण्णिभप्पभासा, जंघा कुरुविंद्वत्तसंद्वियाओ, लक्खणालयं च चलणजुयलं. सय-15 लमहिमंडलपालणारिह्उत्तमाणं बुद्धीओ वि उत्तमा चेव भवंति. भणामि—उद्धरह ममं उव-एसणहरथेण मज्जमाणं भवसमुद्दे ।

रिसीहिं वि भणिओ—सोम! एस पोयणाहितस्स अमचो सुचित्तो नामं धिम्मओ पयाहिओ सामिभत्तो, कीरड से पसाओ । मया भणियं कारणं सोउं भणिस्सामि ति, किं बुद्धिकम्मं होमि न होमि ? ति । ततो अमचो पणओ परिकहेइ-सुणह, 20

अहं सेयाहिवस्स विजयस्स रण्णो सहवड्डिओ सचिवो । अण्णया य एगो सत्थवाहो महाथणो पोयणपुरमागतो, तस्स पुण दुवे भजाओ एगो पुत्तो य । सो केणइ कालेण कालगतो । तासि च भारियाणं अत्यनिमित्तं कलहो जातो-अहं पुत्तमाया पभवामि, तुमं कीस ? ति । ताओ [वि]वदंतीओ य रायकुलमुवद्वियाओ । अहं च रण्णा संदिहो—जाण एयं कर्जा 'कहं ?' ति । ततो मया णेगमसमक्खं पुच्छिया-अत्थि तुम्हं कोइ दारयजन्मं 25 जाणह ? ति । ताओ भणंति—न कोइ । दारओ वि भणइ—मज्झं सरिसनेहाओ दो वि, न जाणं 'कयरी जणि ?' ति । एत्थंतरेण मूढेण विसज्जियाओ 'चितेमि ताव' ति । कस्सइ

१ °रेस आ° उर मे• दिना॥ २ °गिगस्ह° ली ३ विना॥ ३ क ३ गो ३ उ० मे० विनाऽन्यत्र---°क्यविदा° शां । °क्लायदा° ली ३॥ ४ °याणि सागर्यं च उर मे० विना॥ ५ सया ली ३ शां ०॥ ६ व्या सम्हे जं ली ३॥ ७ व्सेइ मे सेवा° ली ३ विना ॥ ८ व्मारथंगु शां० विना ॥ ९ कियं विलि ३॥ १० °लसमणुगच्छविधरं शां०॥ ११ समपुं उ० भे० कसं० विना॥ १२ °रिच्छवच्छो वजा शां० विना ॥ १३ °जामज्मस° शां ।॥ १४ कोम° ली १ विना ॥ १५ °विणप्पभ(विणभप्प)कासा° शां । विना ॥

<sup>\*</sup> मकारोऽत्राऽऽगमिकः न त लाक्षणिकः ॥ व॰ हिं॰ ४५

कालस्स पुणो उविद्वयाओं । तथो राया रहो ममं भणइ—तुमेहिं अहं लहुगो कओ सामं-तराईसु, एरिसो मंती जो बहुणा वि कालेण ववहारं निर्जाएडं असमत्यो. तं एयं कज्जं अप-रिच्लिटिक पा मा मे दिरसणं देहि ति । ततो भीओ 'जम-कुबेरसिंसा रायाणो कोवे पसादे य' पच्लिणो आसमे वसिड ति इहागओं ति ।

5 संदिसह जं मया करणिजं । मया मणिओ य—मुय विसायं, सक्का एयं कर्जं परिकेंछेउं तं दृदूण । ततो तुहो भणइ—सामि ! जइ एवं वश्वामो नयरं । मया पिटवण्णं । ततो अमश्च-पित्वारसंपरिवृद्धो । उत्तिण्णा मो गोयाविरं निर्दे । तत्य ण्हाया कयण्हिगा सीहवाहीहिं तुर्हिं पत्ता मो पोयणपुरं । पस्सइ पविसमाणं जणो विन्हिओ पसंसमाणो—को णु एसो देवो विज्ञाहरो वा अइगतो नयरं १ ति । एवंवादिणा जणेण दिहीहिं अणुबज्झमाणो 10 पविहो अमश्वभवणं रायभवणसिरसं । कयग्वपूया(यो) सोवयारं ण्हिवओ । भुत्तमोयणस्स य सुहेण अतिच्छ्यं दिवससेसं ।

निसाय पश्चसे विण्णवेइ मं अमची—सामि ! पस्स तं सत्थवाहकुछं। मया भणियं— आमं ति । ततो निग्गतो अहमवि बाहिरोवत्थाणं । तत्थ पुष्वयरमागया नेगमा सत्थवाही य । तेहिं मे कओ पणिवाओ । निवण्णियाओ य मया ववहारविनिच्छयत्यं ताओ 15 इत्थियाओ । कारवित्तका सहाविया । ततो पच्छण्णं मे भणिया. जहा-दारयस्स पीडा न हवइ तह करेजाह, भयं पुण तिबं दरिसेयवं । तेहिं 'तह'ति पडिसुयं । महरिहासणा-सीणेण य मया भणिया सत्थवाहीओ—अछं विवाएण, तुब्भं दोण्ह वि जणीणं अत्थो समं विभज्जा , दारगो वि दो भागे कीर । तत्य एगाए 'एवं हो उ' ति पिहवण्णं। वितिया पुण मूढा न किंचि पडिभणइ। ततो कारवत्तिएहिं दारयस्म सूत्तं पाडियं अंते, 20 ठावियं से मत्थए करवत्तं । भिणया य कारवित्तया मया—सुत्तं अभिदंता दारयं फालेह । ततो सो दारगो मरणभयसमोत्थयो विछविउं पयत्तो । तद्वत्थं दृष्टणं अत्थागमणसुमणाए एगाए सूरसिरीबोधियमिव कमळं वियसियं वयणं परपुत्तवधिपदुक्खाए। बितियाए पुण पुत्तदुक्खाकंवियहिययाए अंसुपुण्णसुहीए विसादगग्गरकंठाए भणियं—सामि ! सुणह, न एस मम पुत्तो, एईए से चेन, मा विणासीयड । ततो मया भणिया सभासया सामजा-25 भो ! दिहुं भे ? एत्थ पकीए अत्थो कंखिओ दारओ णाँऽविक्खित्तो, 'बितियाए पुण धणं परिश्वत्तं दारओ कंखिओ; तं जा दारयं अणुकंपइ सा से माया, न संदेहो, जा निन्घिणा न सा माया । एवं मणिए सबे पणया सिरेहिं—अहो! अच्छरियं ति. देव! तुज्झे मोत्तूण को अण्णो समत्थो एयस्स कंजास्स निण्णयं वोत्तुं ? ति। ततो अमचेण भणिया दारयमाया— तुमं सामिणी घणस्स, एईएँ पावकम्माए छंदेण भत्तं दिज्ञासि-ति विसिज्जिया ।

30 पोयणाहिवो सह पुरोहिया-Sममेहिं देवयमिव मं जवयरेइ। दिहा य मए दो दारि-

१ निच्छप्° छी १ ॥ २ °च्छेतुं तं शां०॥ १ °स्स पुत्तं उ० मे० विना ॥ ४ जंति दावि ° उ० मे० ॥ ५ पुत्तं उ १ मे० विना ॥ ६ णाए उक्ति शां०॥ ७ विषा शां० विना ॥ ८ कम्मस्स शां०॥ ९ °ईसे पा शां०॥

याओं अम<del>य</del>भवणे कणयतिंदुगेण कीलमाणीओ । पुच्छिया य मया एगा चेडिया—कस्स एयाओ दारियाओ ? । सा भणइ—सुणह देव !,

जा णवुग्गयपियंगुपस्यसामा, उविचय-सुकुमार-पसत्थचरणा, सैमाहिय-पसत्थ-निगृह-सिर-जाणु-जंघा, निरंतरसंहिओरू, विच्छिण्णकिडवत्ता, गंभीरनाहिकोसा, वछवविहत्त-कंतमञ्ज्ञा, तणुय-मचयबाहुछइया, पसण्णमुही, विंबोडी, सिणिद्ध-सियदंती, विसाळ-धवछ-5 ऽच्छी, संगयसवणा, सुदुम-कसणसिरया, सहावमहुरवाइणी, गंधवे कयपरिस्समा सा अम्हं सामिणो भद्दाए देवीए दुहिया भद्दमित्ता नाम। जा चण कणियारकेसरपिंजरच्छवी,कणय-कुंडछकोडीपेरिघट्टियकवोछदेसा, विकोसकमछकोमछमुही, कुवळयनयणा, कोकणयतंबाहरा, कुमुदमचछदसणा, कुमुदामसिण्णहबाहुजुयछा, कमछमउछोपमाणपयोहरा, किसोयरी, कंचणकंचिदामपिडवद्धविपुछसोणी, क्यळीसंमसिरसऊहजुयछा, कुरुविद्वत्तोवमाणजंघा, 10 कणयकुम्मोवमाणचछणा, नहे परिनिर्द्धिया एसा सोमस्स पुरोहियस्स कुंद्छयाए खत्ति-याणीए पस्या सच्चरिख्या नाम। एयाओ पुण सहविद्ध्याओ वयंसीओ अण्णोण्णपिइ-धरेसु अविभत्तीए माणणीयाओ जोबणमणुष्पत्ताओ तुब्मं निचरेण डवायकारियाओ भवि-स्संति। एवं मे सुर्यं सामिणीणं संठवंतीणं—ित बोत्तृण करप्पणामा गया।

ततो सोहणे दिणे राइणा साऽमच-पुरोहिएण महया इह्वीए तासि कण्णाणं पाणि गाहिओ। 15 दिण्णं विउलं पीइदाणं तिहिं वि जणी(णे)हिं। ताहिं य मे सहियस्स मणाणुकूलं विसयप-रिभोगसंपदाए कणेरुसहियस्सेव गयवरस्स रममाणस्स मुहुत्तसमा समितिच्छिया दिवसा। समुप्पण्णवीसंभ-पण्या-ऽणुरागाहिं य पियाहिं पुच्छिए कहंतरे कहेमि से गुरुवयणं, गंधबे नट्टे य विसेसे। एवं मे तत्थ वसंतस्स वच्च सुद्देण कालो।

|| भइमित्ता-सचरिक्वयाणं लंभो तेवीसहमो सम्मत्तो || 20 भइमित्ता॰ लंभग्रन्थाग्रम्—८४-२२. सर्वग्रन्थाग्रम्—१००७९-५.

# चउनीसइमो पउमावतीलंभो

कयाई च कोल्लइरणगरदंसणूसुओ तासि दोण्ह वि असंविदितेण एगागी निगतो पहिओ दाहिणपचिन्छमेण पस्समाणो गोबहुरुजणवए। निमंतेइ मं जणवओ सयणा-ऽऽसण-भोयण- 25 ऽच्छायणेहिं। सुद्देहिं बसिह-पातरासेहिं पत्तो मि कोल्लयरं नयरं सोमणसवणदेवयाँ[य]-यणपवत्तमत्त-पाणवाण-पवामंडवमंडियदिसामुहं, वारिधरवेगबारियपासादपंतिसंब्सध(धं), र-ययगिरिसरिच्छपायारपरिगयं। वीसिमडमणो जिम्म य पविहो एगं असोगवणं पुष्कोवगढु-म-गुम्म-छयाबहुरुपुष्कोचयवावडेहिं तिम्म दिहो मालागारेहिं। ते अण्णमण्णस्त मं उव-दंसेमाणा ससंकिया दवगया विण्एण विण्णवेति—आणवेह देव! किं करेमि ?-त्ति। मया 30

१ समस्यपस<sup>०</sup> शां ।। २ क १ गो १ त० मे० विनाऽन्यत्र—ेपरियद्वियक<sup>०</sup> ली १। परियद्वक<sup>०</sup> शां० ।। १ <sup>°</sup>निष्क्रिया ली १॥ ४ <sup>°</sup>या सा शां ०॥ ५ <sup>°</sup>खवणं ति ली १॥ ६ <sup>°</sup>साजण<sup>°</sup> शां० विना ॥

भिणया—वीसिमजामो इहं, विदेसागया अम्हे ति । ततो तेहिं तुट्टेहिं नीओ मि नियग-घरं । मज्झपएसे दत्तासणो वीसत्थो ण्हविओ आयरेण । दिण्णं च णेहिं संपुण्णं भोयणं । मुत्तमोयणा य अच्छामि ।

ति च एगा दारिया असंपत्तजोवणा कुमुमगंधणविक्षत्ते पुरिसे चोएइ— 5 सजेह छहुं पुष्फाइं जाव कुमारीए समीवं गच्छामि ति । मया पुच्छिया दारिया— का कुमारी ? केरिसी ? कस्स व ? ति । सा मणइ—देव ! रण्णो पुष्परहस्स अग्गमिहसीए दुहिया. एवं पुण से छेयचित्तयरिहियसिरीमयवर्ष्ट्रमणोहरजणनयणजुवइकछाकोसछं से आयरिया वण्णेंता मुया, जहा—पुष्पावती रायकण्णा विग्गहवती सरस्सती मेधा वा असंसयं भविज्ञ ति । मया य संदिहा—आणेहिं विविहवण्ण-गंधमंताणि पुष्फाणि जा 10 ते सज्जामि पाहुढं ति । तीए पहुट्टाँये उवट्ठावियाणि । तेहिं य मया निम्मवियं सिरिदामं जं जोगं होज्ञ सिरीय ति । सा तं गहेऊण गया पंडिनियत्ता पायवडिया कहेइ मे— देव ! तुम्ह पसाएण कुमारीए मि पूजिया । भणिया—कहे ?—ति । भणइ—सुणह,

अहं विदिण्णपवेसा सया वि उवगया रायउछं। उवणीयं च मे कुमारीए महं। उक्खितं च पस्समाणी परितोसुबेहमाणनयणज्ञयला किं पि (भ्रन्थाप्रम्—१०१००) चिंतिऊण मं 15 पुच्छइ—बालिके! केण इमं दंसियं णेपुण्णं ?। मया विण्णविया—अम्ह सामिणिं! घरं अज्ञ कओ वि एगों अतिही आगतो, तेर्ण आयरेण निम्मितं। ततो तं पुणो वि पडिभिण्णक्खरं भणइ—केरिसो सो तुब्धं अतिही ? कम्मि वा वए वट्टइ ?। मया मणिया—न मया इहं पुरवरे नैरवइपरिसाए वा तारिसो पुरिसो दिहपुबो. तकेमि—देवो विज्ञाहरो वा भवे, पढमे य जोवणे वट्टइ। पीईपुलयायमाणसरीरा पट्टजुयलं कडयजुयलं च दाऊण विसज्जेइ, भणइ— 20 बालिए! जह तुब्धं अतिही इहं धितिं काहिइ तह घत्तिस्सामि ति। ततो मि आगया।

दिवसपरिणामे य अमची प्रसिर्हस्स रण्णो पर्वसभूओ अप्पपरिवारो प्वहणेण आगतो। तेण वि सबहुमाणं णीओ मि निययघरं। अग्वेण पूइओ पविद्वो। पस्सामि तत्थ विणीयपरिज्ञणं। सक्कारियस्स महरिहसयणगयस्स अतिच्छिया य रयणी। अवरजुए पुच्छइ मं सुहासणगयं पणओ अमची—सामी! साहह ताव मे हरिवंसपसूयी, को हरी आसी? 25 केरिसा वा रायाणो? ति । ततो मया पुषं साहसमीवे उवधारियं हरिवंसकहाणं भणिओ—सुणाहि, जहागमं कहिस्सं ते। ततो सुमणैसरस वोतुमारद्वो—

### हरिवंसकुलस्स उप्पत्ती

अत्य वच्छा नाम जणवओ । तत्थ कोसंबी नाम नयरी । पणयर्जणसम्मुहो सम्मुहो नाम राया । तेण किर वीर्यस्स कुविंदस्स भारिया वणमाला नाम 'अतीवरूवस्सिणी' ति

१ °हिं अण्णमण्णभुत्तभोयणाण य अच्छामि शां० ॥ २ °वसुवग शां० ॥ ३ रूवं शां० विना ॥ ४ °हाय तुहाय उव ° शां० ॥ ५ पयनि उ २ मे० विना ॥ ६ °णिकण् अज शां० ॥ ७ °गो पुरिसो आग शां० ॥ ८ °ग अणायरे शां० विना ॥ ९ °या इहं पुर० पुरिसो न दिह शां० ॥ १० नयरपरि शां० विना ॥ ११ °वसोघा शां० ॥ १२ °णस्स य मि वो शां० ॥ १३ °णसुसहो सुसुहो शां० ॥

पच्छण्णं अविहया । तीए वि विरिह्ओ वीरओ विख्वमाणी वीसरियिचेतो बाछतवस्सी जातो । वणमाला वि तस्स रण्णो वणमाला इव बहुमया आसि ।

अण्णया य सँम्मुहो राया तीए सहिओ ओछोयणगक्षो वीरयं अवत्थंतरगयं पासिऊण [चितेइ]—अहो ! मया अकज्ञं कयं, एस मम दोसेण तवस्सी आवहं पत्तो। वणमालाए वि तहेव पिववणं। ततो तेसिं संजायसंवेगाण य महामहत्तणनिबद्धमणुस्साउआणं 5
उविर विज्ञू निविडिया। हरिवासे य मिहुणं जायं। वीरओ वि कालगतो सोहम्मे कप्पे
तिपिलिओवमिहिती किबिसिओ देवो जातो दिवभोगपसत्तो। पुत्रकोडिसेसाउएप्र तेसि वेरं
सुमिरिऊण वाससयसहस्सं विधारेऊण चंपाए रायहाणीए इक्खागिम्म चंदिकित्तिपित्थिवे
अपुत्ते वोच्छिण्णे नागरयाणं रायकंखियाणं हरिविरिसाओ तं मिहुणं साहरइ 'नरयगामी
भवतु'ति। चित्तरसे दुमे साहरेऊण भणइ—एएसि फलाणि मंसरसभावियाणि एयस्स 10
मिहुणस्स अवणेजाह ति। कुणित य से हिवप्यभावेण धणुसयं उवतं।

सो हरी नाम राया, तस्स हरिणी देवी, तेसिं पुत्तो पुहविपई नाम । तस्स महा-गिरी, हिमगिरी, ततो वसगिरी, ततो नरगिरी, इंदगिरी य। एएण कमेण रायाणो सेसेण कमेण असंखेजा अतीता माहवइंदिगिरिणो तिम वंसे। इंदिगिरिपुत्तो दक्खो माम राया 'प्यावद्व'ति बुबइ। तस्त इलादेवी, तस्त इला(ल)ए पुत्तो। सा सुयनिमित्तं 15 परिथवस्स रुद्धा पुत्तं इलं गहाय सपरिवारा निग्गया । तीसे य इलावद्धणं नयरं तामिल-त्तीए निवेसियं । इलेण पुण माहेसरी । इलस्स पुत्तो पुँलिणो नाम । मिगी ईंटी सहू-खरस अभिमुहीं ठियं दडूण 'खेत्तस्स एस पभावो'ति तत्य कुंडिणी नयरी निवेसिया। तत्थ वंसे वरिमो राया इंदेंपुराहिवो, संजती वणवासी य निवेसाविया। तस्स वंसे को-ह्यरे नयरे कुणिमो राया। तस्त वंसे महिंददत्तो। तस्त रिद्रनेमी मच्छो य, तेसि 20 गयपुरं भिद्दछपुरं च पुत्तसयं च । तस्स वंसे अयधणू , सोज्झं तेण निवेसियं । तस्स वंसे मूळो, वंज्झपुरोहियो। तस्स वंसे विसाछो, तेण महिला निवेसाविया। तस्स कुले हरिसेणो, तस्स वि य कुले नहसेणो, तस्स कुले संखो, ततो भहो, तस्स वंसे अ-भिचंदो । ततो उवरिचरो वसू राया, सोन्तीमतीए पवय-नारदिववाते 'अजेहिं र्जवी-जेहिं छगलेहिं वा जङ्यवं ति पर्धुवधघायअलियवयणसिक्तक देवयाणिपाइओ अधरिं 25 गातिं गओ । तस्त छ स्त्रया अहिसित्ता देवयाए अहिनिविद्वाए विणासिया । सेसा सुवसु पिहद्धयो य णहा । तत्थ सुवसू महुराए डिओ । पिहद्धयस्स रण्णो वंसे सुबाह, तस्स दीहवाह, तओ वहरबाह, ततो अद्भवाह, ततो भाणू, तस्स वंसे सुभाणू, ततो जदू। जउस्स वंसे सोरी वीरो य, सोरिणा सोरियपुरं निवेसावियं, बीरेण सोवीरं।

१ सुमुद्दो ज्ञां ।। १ °सिं संविग्गाण की १ ॥ १ पवणो च २ मे० ॥ १ कुंबीं सº की १ ॥ ५ उ० मे० विनाइन्यत्र— व्युरोहि॰ क १ गो १ । व्यव्या इंदपुरा॰ की १ ॥ ६ वाण उ० मे० ॥ ७ सोगातीय पश्त्रया गारया रण्या घोदिते सजे॰ ज्ञां० ॥ ८ अवीतेहिं ज्ञां० विना ॥ ९ °सुघायगवंघशिक जां० ॥

80

सोरियस्स रण्णो अंधगवण्ही य भोगवण्ही य दुवे पुत्ता । अंधगवण्हिस्स समुद्द-विजयादयो दस पुत्ता—

समुद्दविजयो अक्लोहो, थिमिओ सागरो हिमवंतो। अयलो धरणो पूरणो, अभिचंदो वसुदेवो चि॥

5 दुवे य धूयाओ—कुंती मही य । भोयस्य पुण उगासेणो पुत्तो । एए पहाणसंगद्देण रायाणो कित्तिय ति ॥

एवं सोत्तृण अमची परमहरिसिओ । सो वंदिऊण भणइ—साभि ! न भे उस्सुगेहिं भोयवं ति, चिरं अम्हे तुन्झे सेविउकामा । एवं मे तत्थ अइच्छिया केइ दिवसा । सोहणे दिवसे प्रमरहेण रण्णा सद्दावेऊण प्रमावती कण्णा परमलया इव बितिया दत्ता । 10 वत्तं पाणिग्गहणं विधीये । रूव-गुणसालिणीए य तीये सहस्सनयणो इव सचीए प्रमुदितो रमामि ससुरेण य परितोसविसप्पियहियएण चितिज्ञमाणपरिभोगो, मणोणुकूलवादिणा परियणेण सेविज्ञमाणो । कयाइं च पुच्छिया मया देवी प्रमावती—देवि ! कहं ममं अविण्णायकुल-सीलस्स राइणा तुमं दिण्णा । ततो हिसऊण भणइ—

अज्ञाउत्त ! कुसुमिओ चंदणपायबो मणुण्णगंधरिद्धीय संपण्णो वणविवरगओ महुयराण 15 किं साहियबो ? । कारणं पि सुणह—सिद्धाएसो पचइयागमो कयाइ ताएण पूएऊण पुल्छि- ओ—भयवंत ! पउमावती दारिया अणुसरिसं वरं छिह्ज ? ति, कहेह मे एयं कारणं जहाभूयं । सो भणइ आभोइयनिमित्तो—पत्थिव! एयम्मि कारणे निर्चितो होहि, पुष्ठमा-वती तव दुिह्या पणयपत्थिवसहैंस्स वित्पातपंक्यं पुह्वीपइं भत्तारं छिह्स्सइ । ताएण भणिओ—सो किंह किह वा जाणियबो ? । सो भणइ—निचरेण इहं एहिइ, सिरिदामं च 20 से पेसेहि, हरिवंसस्स जहत्थं पभवं कहेहि—ति बोत्तं गओ। ततो वि(मि) तातेण भणि- ओ(आ) आदेसं पमाणं काऊण—जो ते पुत्ता! सिरिदामं पेसिज्ञा पुरिसो तं अमधस्स संदिसेज्ञासि ति । एवं च विण्णाया।

ततो हं तीए पियवादिणीए हसिय-भणिय-गीय-गय-हिय-विप्पेक्खिएसु रज्जमाणो कयाई च मज्जणयं अवइण्णो वित्थिण्णोदगं सरं सह तीए। तत्थ य वारिचरसङणपिहरूवगाणि 25 कयाणि पैवियवजोगगाणि। ततो अहं एगं कट्टकल्लहंसं कीलंतो विलग्गो। सो उप्पइओ दूरं। मया चितियं—को वि मं हरइ एएण रूवेणं ति। कुद्धेण आहओ हेप्फओ जाओ। अहमवि पिडेओ तत्थेव सरजले। तत्थ य मे प्रमावतीए सह विसयसहसायरगयस्स रममाणस्स वसइ सुद्देण कालो ति।।

॥ पडमावतीएँ लंभो चडवीसइमो ॥

पडमावतीकंभप्रन्याग्रम्—९०-३. सर्वप्रन्थाग्रम्—१०१६९-८.

१ °कासो सो० गो० शां०॥ २ °हस्संचित्त° की ३ शां०॥ ३ क १ गो ३ ली १ विनाइन्सन— °वं थ वि॰ मे०। °व य वि॰ उ०। °वं तस्य वि॰ शां०॥ ४ पिश्वेय॰ शां०॥ ५ °तीछं॰ उ २ मे०॥

## पंचवीसइमो पडमसिरिलंभो

अह अण्णया कयाई मयणमोहियमणो पमयवणमञ्ज्ञगतो पुक्खरिणीए क्ये लिल्याजा-छमोहणघरेस कीछापुर्वि निरिक्खमाणि देवि परमावई अणुवत्तंतो वाविसमीवे सह समेताय तीये 'अज्जानत ! मज्जामो'ति भणंतीए उक्तियतो । चितियं मया-नणं विज्ञाप-हावो से अत्थि, जओ अणाए आयासं उक्खितो । अहकामिओ मि जलं, न मे उह्नहरू उ मणोपहं तं। जाहे अइदरं वीईवयइ ततो मे बुद्धी जाया-न एसा परमावती. तीए रूवेण मं छलेउमणी को वि. कामं सह एतेण विविज्ञित्सं, मा य से मणीरही प्रडें। आहओ हेफ ओ जातो, नहो। पहिओ भि वणलयाए। उत्तिण्णस्स य मे चितियंतस्स एवं हियं-अवस्सं परमावती अवहिया एएण हवेज, अहवा मए विरुत्ता पाणा परिश्वहजा ति । एवं-विहं संकृप्ययंत्रस य मे वीसरियचित्तस्स विष्पलावो जातो-चक्कवाय ! तह सहयरिस- 10 रिसा दिहा ते देवी होज ति, इंस ! तुह गतिमणुयत्तमाणी साहसु मे पियं, एणय ! सय-च्छी डबइस जाणिस के गतिं गय ? ति । एवं जं जं तत्य पस्सामि तं तं प्रच्छामि. किं बहुणा ? हुक्खे य पत्थरे य 'अतिथ'त्ति मण्णमाणो दुहुहामि, [\* पत्थर डुंगर एकत्था हुक्खे पश्चारुदो पस्तामि णं ति \* पणो उवछद्धसण्णो य पश्चोयरामि । दिहो य मि वणयरेहिं मणुस्सेहिं पळवंतो-पुरमावड ! परमाणणे ! परमसुरहिवयणे ! परमगब्भसिरसवण्णे ! 15 वाहर मं. कीस मे पडिवयणं न देसि ? । तं च सुणमाणा ते ममं निज्झाइऊण चिरं अव-कता । महत्तंतरस्स य आगया पायविषया विण्णवेति—एह दंसेम् भे देवि परमावर्ड ति । तं च वयणं अमियमिव मणसि पइद्वियं। तेहिं य समं पहिं गतो महानिवेशि दुज्जणिह्ययमिव दुरहिगम्मं । तत्थ य पश्चिसामिणो संदेसेण बहुजणो निग्गतो । तेण वि कोउयसएहिं ण्हविओ बाहिं। ततो पविसमाणं परसइ मं जणो अण्णमण्णं सदावेंती-को णु एस देवो विज्ञा-20 हरो वा गंधवो वा इमं अडविं अमोहप्पहारिस्स रण्णो अविदियं अइगतो ? ति । पत्तो मि रायभवणं । नाइद्रे द्विया य मे कण्णा उवदंसिया परिणयवयाहिं इत्थीहिं-एसा पज-मावती देवी, तं उवस्संथह णं। तं च मे दहण 'एसा देवि' ति सरयजलमिव पसण्णं चित्तं, सहाविहया बुद्धी, निवण्णेडं च णं पवत्तो । ततो उवगयं मे-अत्थि से सारिक्खं, न पुण एस त्ति । ततो 'पह्निवइणा सपरियणेण अभिनंदमाणेण पाणि गाहिओ मि' ति य सा 25 विसेसेण सेवड मं आयरेण पुष्फियमिव चंपयपायवं भमरी । बहुसिणेहेण य पुच्छिया-पिए! कहं उम्मत्तभूयरस य मे अविण्णायकुलस्स तुमं दत्ता ?। ततो भणइ-सुणह अज्ञडता !, मम पियामहो अमोहपहारी य परदो इमं दुग्गमस्सिओ सामंते रायाणो खनताएइ।

१ की १ विनाइन्यत्र— 'यिल्याबाजाणमी' शां०। 'यक्कियाजाकमी' का १ गो २ उ० मे०॥ २ ली १ विनाइन्यत्र— 'हिंद निक्समा' कह गो १ उ० मे०। 'इतं तिक्कमा' शां०॥ १ सहसागता' कह गो० विना॥ ४ 'उ सि आ' शां०॥ ५ 'यं एस पसयच्छी शां०॥ ६ 'क्खे एस्थारू' की १ विना॥ ७ 'हिं विक्ष' शां०॥ ८ 'विं विद्दी अमो' शां०॥ ९ 'यथ जं शां०॥

ते य मक्स रूवं युणमाणा बहुष्पयारा वरेंति, न य मं पयच्छइ तेसिं, ततो 'मा गम्मो हो-हं' ति। कयाइं च अम्हं मणुस्सेहिं को छ्यारं नयरं गएहिं दिष्टपुत्तो अखनीए पश्चभिण्णाओ। णिवेदियं च णेहिं (प्रन्थाप्रम्-१०२००) तातस्स—सामि! प्रस्तरहस्स रण्णो जामाया अम्हेहिं दिहो प्रसावद्वविषत्तो विखवमाणो। तं च सोऊण तुहेण 'अहो! कयं कज्नं'ति 5 ममं मायाए सिरीए समवाएऊण तुरियं आणियंति। तं च वहमाणी चवछद्भूण भणिया मि सहीहिं सपरिहासं—प्रमसिरी! सफलं ते जोवणं, प्रसण्णा य ते देवा, जं ते प्रमावतीए प्रमरहरायदुहियाए दृइयो भत्ता होहिति ति। एयं कारणं।

एवं मे तत्थ वचइ कालो । किहाओ य से मया पुच्छमाणीए वंसो । सुद्वयरं च सोऊण [\*तस्स \*] वंसं वसंतचूयलया इव सोहिया जाया। आवण्णसत्ता कालेण य पसूया कुमारं। 10 कयं से नामं जरेहि ते सत्तृ ततो जरो ति ।।

### ॥ एवं च पडमसिरीलंभो पंचवीसहमो॥ पडमसिरीलंभग्रन्थाग्रम्—३८-११. सर्वग्रन्थाग्रम्-१०२०७-१९.

## छन्वीसइमो ललियसिरिलंभो

15 इयाई च पडमिसरी पुत्तं च पुण्णुच्छंगमुहं उज्झिकण निग्गतोऽडवीओ एगागी। कमेण पत्तो कंचणपुरं नयरं। दिहो य मया एगिम उववणे परिवायओ बद्धासणो णासग्गस- त्रिवेसियदिही निच्छसबंगो ईसिंअसंवरियवयणो। ततो चिरस्स ममिम अणेण दिही दिण्णा। मया य वंदियो 'दिक्खिओ बुह्हो य' ति । तेण महुरमाभद्दो मि—सागयं ?, वीसमह ति ।

### 20 पगइ-पुरिसविचारो

आसीणण य पुच्छिओ मया—भयवं! का भे विंता आसि ?। सो भणइ—भइमुह ! पगइ-पुरिसविंतां। भणिओ—केरिसा भे पगइ-पुरिसविंतां ?। भणइ—पुरिसो वेयणो णिष्चो अकिरिओ भोत्ता निग्गुणो. तस्स वि सरीरप्षण बंधो, नाणेण मोक्सो ति. पगई गुणवती अवेतणा सिकरिया पुरिसोवगारिणी य। भणिओ—भदंत! को णं एवंविहे 25 विंतेइ ?। भणइ—पगइवियारो मणो। मया भणिओ—एत्थ जुत्तं विचारेऊण जइ भे न खबरोहो. सुणह—स्वेयणस्सँ मणस्स पुरिसं पगई वा पड्ड विंता न संभवइ. न य वेयणा पुरिसवित्तणी असंभैरणसीछा मणं भावेडं असमत्था. जइ य तब्भावणी भवे ततो मणो पुरिसो भवेजा,न य भवइ. पुरिसस्स वि अणाईकाछं(छ)निवित्तस्स अपरिणामिणो जइ विंता समुष्पज्जइ नणु मावंतरमावण्णो अणिष्यं छहिज, पुष्ठभावपरिचाए उत्तरभावपडि-

१ °णिय तस्यं ति शां ।॥ २ °ता भणइ—पुतिसो चेयणो मे ० वासं ० कसं ० मोसं ० विना ॥ ३ °स्स पु ° शां ० कसं ० विना ॥ ४ °संधर ॰ शां ० ॥ ५ मो ० गो ० विना ऽन्यत्र— ॰ इकालं कालं निवित्तस्स अप कसं ० संसं ० सं ० वा ० । ॰ इकालं कालं निचं तस्स अप ॰ शां ० । ॰ इकालं निवित्तस्स कालक्षप ॰ ली ३ ॥

बचीए ब. जह व एवं भवे नती शिक्षंतिवरीही. पगरीय बहा मणी विकिएं पहण विका-रिको तहा एवचर(बा)रेक्बो. विद्वं अनेयणाणं घडादीणं पुरिसं पगडं यह उन्नयं वा विद्वा म जुज्जए एवं । भेणाई-पगति-पुरिससंजोए एवं जुज्जेहिति सतं, पत्तेयं होण्यि वि असमस्या णिययपरिणामयाए. पुरिसो अचेयणा पगइ सारहि-तुरम्बसेष रहि अवगमप्रमिष संजोध हर्विजिहिति चिंता । मया भणिओ—जाणि ह परिणामीणि दहाणि हेस वि पस विसेसो 5 संभवइ, जहा आउंचण-खीरसंजोए द्विपरिणामो. जे य तरय-सारही रहकिरिवाहेड संदिहा ते चेयणा-बुद्धपयत्तर्भेपेजांति । भणइ-अंध-पंग्रसंजीद इच्छियत्वाणगमणमिव शायणी चिंता संमविहिति। मया भणिओ-पंग अंघो य दो वि सिकिरिया, चैत्रका य परिफंदलक्खणा किरिया. अवबोहलक्खणं नाणं, अंधो सीइंदिवपरिमांनी सहेण जानह 'देवदत्ती, जण्णदत्ती'ति नायं. विद्वेतेण विसेसी विष्यश्गियपत्रजी विसदस्स नामिनी10 परिसस्स न संभवड . पगडनिश्चेयत्तणेणं नाणं पि केवलं कजासाहनं न सवड , जहा-विया-रजाणणामित्रेण रोगपरिक्खक्षीः जहीवदेसाण्डाणेण पुण भवेजा. सूर्व(वं) भे वैवणसहाबी कीता, तस्स सर्वकडा(ड)नाणावरणकम्मवसवत्तिणी विवरीयपवश्री संसत्री का बहा की-सिकारगकी हस्स संजीयनिवस्तिततंतुपरिवेहियस्स गृहनिरोधी तस्सेष सञीक्समेण नामान बरणस्य देसण्णया, खएण सद्यण्णया, स्रो य सिद्धो ति वुबद्द, तस्य बिरावरणस्य विकरीय-15 पराओं नित्य. एगर्सेसण्युस्स सङ्गण्युविसेसो गतिपुद्योवख्या, बहा दृवे जहा उपलब्धीयार्थ सामण्णधन्मा उचत-परिणाहादयो विसेसा कसिणथिरचित्तछादयो तस्स मंदाखेट संस्को विवरीयपद्मओ वा जुलाइ न अवंतपरोक्खेस पश्चलेस वा. तन्हा न एस सुद्रो मोक्सी-वएसो. जोगपरिगयस्स जीवस्स राग-दोसाभिम्यस्य विसयसुहाभिछासिणी कम्मणहर्णः, जहा पदीवस्स नेहादीयणं. कम्मपहवी य संसारी व. विरागममापिटकणस्स ६ उद्दर-20 न्यस्य नामिणो संजमनिरुद्धासवस्य वर्षेसोसियरुलिक्छपस्य नेवाणं वि संसेदो ॥

एवमादिणा इ वयणेण तोसितो भणइ—वन्नामो आवसहं, तत्वैं वीसमिनवं वि । सस्स अर्च कणोवणीतं । अत्तमोयणस्य य मे आगमबहुर्द्धं नारूण परिवायओ सहरिसिको भणह— अहुनुह ! अहं सुमित्तो सबस्स, विसेसेण पुण शुणवस्ते । भिक्तुअविर्दे से कवाभि अहं—अत्य गणिवादारिया कण्णाठक्तणपसंसियसमाहियंगी, समण-मणहारिणी 25 मच्य-मिय-महरभासिर्दि, गतीर्थं छिताय अणुहरिज्ञहंसी, कुळवहुवेसाणुवित्तणी, भाग-

र अबह शां विना ॥ २ व्हा यति की इ कतं क संग्रं किना ॥ ३ क इ मो ३ व के मे विनाइन्यम — विना युष् पुण् की इ । व्या युण् शां ॥ ४ व्याप् प्राण् पां विना ॥ ५ व्या द्रण् की इ विना ॥ ६ व्या क्ष्यं शां । ॥ ७ का इ गो ३ विनाइन्यम — अप्योजं की इ । अप्याचं उ द मे ० ॥ ८ व्या सोप्य बां विना ॥ ९ व्हंतं न वि शां विना ॥ १० की इ विनाइन्यम — सक्यं व वे गो इ मो ० । सम्बं अवेय कतं क संग्रं संग्रं । सक्यं व वेय शां ० ॥ ११ व वेय की इ ॥ १२ उ० मे ० विनाइन्यम — आतो त के श ६ कतं व संग्रं । सक्यं व वेय शां ० ॥ ११ व्यवित्सोहितकि शां ॥ १४ व्यव व्यं ति तथ्य वी की इ मोसं विना ॥ १५ व्यवस्य के वा ॥ १४ व्यवस्य के तथ्य वी की इ मोसं विना ॥ १५ व्यवस्य के वा ॥ १६ व्यवस्य के विनाइन्यम — विनाइन्यम स्था विनाइन्यम — विनाइन्यम स्था विनाय स्था विनाइन्यम स्था विनाय स्था व

मेसुं य सुजुत्तिसलजणचरियाऽणुदीसइ (?) जोग्गा पुह् विपितभारिया सोमजसा (लिलियसिरी) बिंति सत्थगारा । सा पुरिसदेसिणी मज्झं च समीवं चित्तकम्मआलिहिय व पीतीय आगच्छइ अभिक्खं । मया पुच्छिया—पुत्त ! तुमं जोवणवती कलासु य सकण्णा, केण उण कारणेण पुरिसविदेसो ते ?।

### 5 लिखसिरिपुवभवो

सा अणइ—ताय! अतिथ कारणं, तं तुब्भं कहेमि, न मया किहयपुत्रं कस्सइ जइणो गुरुणो य। अहं इयो अणंतरभवे मिगी आसि एगिन्स वणुदेसे। कणयपहरस मिगस्स बहाहि ति चित्तमणुवत्तइ में बहुप्यारं। कयाइं च गिम्हयाले बाहेहिं जूहं अभिदुयंतं पढ़ायं समंततो। सो मिगो ममं डिम्मिडण तुरियं अवकंतो। अहं पि गुरुभारा अपरक्तमा 10 गहिया बाहेहिं निग्धिणोहिं, चावेण मारिया इहाऽऽयाया। बाढभावे य रायंगणे कीलमाणा मिगपोययं दहूण सरिया में पुत्रजाइं। ततो में मणिस हियं—अहो ! पुरिसा बलसोहियाँ कह्यविया अक्यण्णू, सो नाम मम्मं मिगो तहाँ मोहेडण एगपदेसे डिग्झिडण गतो। न में पुरिसेण अज्ञप्यभितिं दिहेण वि कृजं ति। एयनिमित्तं में ताय! विहिहा पुरिसा।।

मया भणिया—जुज्जइ एस बबसाओ तुन्मं ति । तं साँ तब सुरसूसारिहा, जहा सुही
15 होइ तहा चिंतिज्ज उवाओ ति । मया संपहारे ऊण भणिओ—एवं होड, किंचि चीवरं सिज्जजड, अहिप्पेयपगरणं तीसे वित्तग्गहणिनिमत्तं आलिहिस्सामि 'तुन्मं पियं' ति का-ऊण । सो भणइ—अत्थि पुडसिज्जयवृद्धियाओ विविह्वण्णाओ । ततो मया सुयं मिगवरियं लिहियं । समाहये य जुहे मिगो कणयपट्टो सबओ दिहिं विचा(धा)रे ऊप्य तं मिगि अपरस-माणो विमणो अंसूणि सुयमाणो वणद्विगाजालेसु अप्पाणं सुयमाणो दाइओ । तं वि
20 अवायिमहचक्खुरमणं हरिणवरियं अहं परसमाणो अच्छामि । गणियासंतिया य [\* सा \*]
चेडी सुमित्तसमीवमागया तं दृहण चित्तयम्मं अवकंता । सुहुत्तंतरस्स य [सा] ममं उवसपिऊण भणइ—अज्ञ ! अणुवरोहेण देव(देघ) एयं चित्तपट्टं सुहुत्तं. अम्ह सामिणी वृद्धमिच्छइ । मया मणिया—बालिए ! एयं सचरियं मया लिहियं विणोयणत्यं, कहं वा तुमे जाइओ एवं सोवयारेण [ण] दाई ? आणेज्ञासि ति पुणो। 'एवं' वोत्तृण गहाय गया, 25 वीयदिवसे आगंतृण पणया भणति—

अज ! अम्ह सामिणी लिखियसिरी सुमित्तसिरिदुहिया [भणिया]—एयं पृष्ट्यं पस्स, भया उवणीओ चित्तपट्टो भणिओ य. सामिणि ! तस्स अज्ञस्स एयं सचिरयं अविणद्धं पद्मिष्णिणयवं । पसारियं च पृष्ट्यं उग्नाणनिष्ठलिक्त चिरं दृष्ट्ण नयणजल्लघोयकवोल-वर-पयोहरा विमणा संवुत्ता। विण्णविया मया—कि निमित्तं दुमं रुवइ ? किं वा विमणा ? किं

१ °सु व सुजुणित्तिस्त छ° ही १॥ २ °हिं बाधेण शां०॥ ३ शां० विनाऽन्यत्र--- वा कवयवि उ० मे०। वा अक्यवि क १ गो १ ही १॥ ४ °हा सोहे व् शां० विना ॥ ५ सा सव ही १॥ ६ च आवय थ शां०॥ ७ ह्यं रु शां०॥

वा न पहबसि परियणस्स जओ अप्पाणं पीछेसि ?। तओ णाए पमजियाणि अंस्णि। भणइ यं—सिंह ! इत्थिजणो थोबिहयओ अगणियकज्ञा-उकजो अदीहदरिसी. इहजण-मंतरेण मया किंचि दहुं(दुई) चितियं आसि, तेण मे अप्पणो अपंडियत्तणं निंदंतीए मणुं जायं, तं कहेहि मे—जेण इमं सजीवं मिगजूहं आछिहियं सो अजो किम्म वए बत्तर ?। मया भणिया—हदओ जोबणस्स, रूवं पुण से कामदेवो अणुहरेज अण्णो ति तकिमि। 5 ततो 'जुज्जइ'ति वोत्तृण पहहाये णाए अम्मा विण्णविया—अम्मो ! तायस्स सुमित्तस्य आवसहे अतिही ठिओ, सो कलं पभाए पृह्जव। तीए य पहहाए पहिवण्णं—पृत्ति ! जं तुह रहयं तं होउ। तथो मि णाए अहं अज्ञ संदिहा—तं अज्ञ अतिहिं विण्णवेहिं 'अम्हं गिहे आसणपरिगाहो कीरउ' ति।

मया भणिया—इत्य कारणे भैयंतो पमाणं। तओ णाए सुमित्तो कयपणिवायाए भ-10 णिओ—ताय! छिछयसिरी धूर्या विण्णवेइ—जो तुन्नं अतिही सो ताव अम्ह वि गिह-एववेसेण विदितो कीरउ ति । ततो तेण 'कयं कर्जं' ति भणंतेण नीओ मि गणियाघरं क्यबिकम्मो। दिहा य मया छिछयसिरी जहावण्णिया सुमित्तेण। पूर्ओ मि अग्येण। कोऊहछपिवद्धाओ य गणियाओ समागयाओ । छिछयसिरीए वित्तं नाऊण कयं मे पिडक्ममं ताहिं परिहसंतीहिं। 'फलभागपि च्छन्तस्स विसिद्धतरा रससंपत्ती होहिं'ति 15 सुमित्तेण य सह संपहारेऊण ण्हविओ मि ताहि य सिहओ छिछयसिरीए। मंगलेहि य पवेसिओ वासिगिहं पछंवियमोत्तिओचूळं सुरिहकुसुमछण्णभूमिभाग(गं) घाणाणुकूळं(छ)धूमा-हिवासियं। ततो मं आणंदिऊण गओ सुमित्तमइंतो सिद्धाहिष्याओ। अहमवि अयंतिओ सुहपंचळकखणविसयाऽणुहवमाणो सुदितो विहरामि । सोवकमावेऊण मे कहंतरे तीसे विदितो कओ अप्पा। सुद्धुयरं च विणीया होऊण अणुयत्तह मं चंदमिव जोण्हा। एवं 20 क्वडमिगभावणाए छद्धाए तीए सह वच्ह सुहेण काळो ति ॥

॥ लिखसिरिलंभो छवीसहमो सम्मत्तो ॥ छिष्टिसिरिलंभग्रन्थाग्रम्—१०-१ सर्वप्रम्याग्रम्—१०-१०

#C0000000

१ समह इत्थि° ट २ मे०विना॥ २ °णो पं° ग्रां०॥ १ अवं(दं)तो ग्रां०विना॥ ४ °सा ते वि° ग्रां०॥ ५ अहंते° ठी १ विना॥ ६ °णो विदि° ग्रां० विना ॥

### सत्तावीसहमों रोहिणिलेओं

अन्मया य तीप अणापुच्छाए एगागी निग्गतो इसङजणनिवेसियं कोसङाजणवयं विहो । अदिहा य देवया भण्ड ममं-पुत्त वसदेव ! रोहिणी कण्णी तव मया निसहा. सर्यवरे तं दहुं पणवं (प्रन्थाप्रम्-१०३००) वाएजासि । तं च मया पडिसुर्वं । पत्तो सिं 5 रिष्ट्रपुर अरहप्पहाणणराहिवावासमंडियं । भंडवाइत्तेहिं य समं एगत्य पएसे संसिओ मि, सुणामि व घोसणं—कलं पमायाए रयणीए रुद्दिरस्य रण्णो दुहिया[ए] मित्तदेवीए अतिगाए रोहिणीए कुमारीए सयंवरे सज्जेहिं नरवेईहिं होयवं ति । अतिच्छियायं च सहरीए रविपायकमछवणविबोहणसमए पसत्थनेवत्यछच्छिछंच्छिया रायाणी मंचेस आरुदा । तओ अहमवि पणवबजेहिं समं पणवहत्यगतो आरुढो मि एगं मंचं। ततो रोहिणी 10 कंयुई-महत्तरगपरिवादिवा कमल(सकछ)ससिमंडलायारकारिचा छत्तेण घरिक्रमाणेण धवल-बुँक्तनामरज्ञवला रती इक विविधा सर्यंवरभूमी अणुपत्ता । लेहिया से दंसेइ रायाणी-जरासंधं समुयं कंसं धणवयं मम गुरवो पंड-दमधोस-भेसग-दुपय-सल्ल-सोमम-संज-य-चंदाम-सत्तुंजया-एंड-काळमुह-कविल-पंजमरह-सिरिदेवाइ उत्तमकुल-सीला-८ऽग-क-सबसंपन्ने । ततो सा सररहपछोयणा सयछचंदवयणा पओहरकिछंतभरसीयमाणकमळप-15 लासकोमलबल्लाद्वरा रुवाइसयपिंदस्तपत्यिवदिद्विमालापरिगाहिया तेर्सु असज्जमाणबक्सू मया पणवसरेण बोहिया मंजरी विव सिल्लगिनमणंभोदसणपरितोसिया पहासिवयसि-यच्छी कुवल्यसिरी विव कनलसरं ममं संसिया। कंठे पुष्कदामेण पडिवली मि णाय, हियए सवसमुद्द्य । अक्कार्य य ने सीसे छोहूण संहिया। तो खुहिया रायाणो 'को बरिओ ?' ति अन्जोग्णं पुरुष्टमाणा । केई भणंति-मोजो वरिक्षो ।

20 एत्थंतर दंतवक्केण भणियं—हिंद्र! जइ ताव कुळेण णाहिगारो कीस एए पहाणवंसा वसुहाधिया मेळिया रायाणो । हिंद्रिण पिडभणिओ—दिण्णा य (दिण्ण)सयंवरा कण्णा हृद्रयं वरेद्र भत्तारं, एत्थ को दोसो अन्हं?. इयाणि वा परदारे को वा वियारो कुळीणस्स ? ति । दंतवक्को भण्ड—मञ्जायाइकमो ण जुजाइ काउं जइ वि वे दिण्णसयंवरा दुहिया. एयं वरं मोत्तूण खत्तियं एकतरं वरेउ । एवं च जंपमाणो मया पिडभणिक्को—किं भो दंतवक्क ! 25 नामसिरसं ते वक्कमभिहियं परिसं परिभिमऊण ? खत्तियाणं किं कुळेसु छेहादियाणं सिक्खा पिडसिद्धा ? जओ मं पणवहत्थगयं दूसेसि 'अखतिओ'ति । एवं सोऊण दम-घोसेण मणियं—अविष्णायवंसरस नारिहा कण्णा, एयस्स हाऊण खत्तियाणुमए होउ ति । एत्थंतरे विदुरेण भणियं—मा एवं भण, पुच्छिज्ञउ एसो पमवं । मया वि भणियं—को

पत्थतर विदुर्ण भणियं—मा एवं भण, पुच्छिज्ञ एसो पभव । मया वि भणियं—को कुछकहाकाछो ति विवयमाणेसु ? बाहुबछं चेव मे कुछं कहें ह ति । एयं च सगबं वयणं

र शांच विवाज्यन— का नवनिया स श ने ३ श्री र । का नवस्या उ० मे० ॥ २ विदेहिँ शां० ॥ ३ किशंकि शां० ॥ ४ धुवंत सं० उ २ ॥ ५ धु आस् की १ ॥ ६ छो ३ ससं० विवाज्यन— कि कशासु शां० । कि कछसु क० मो० गो ३ उ० मे० ॥ ७ होक शांच विवा ॥

सीजण जरासीची मणइ--नेण्हह रुष्टिरं हिरणाणाहं च, क्रेनेएणं ! ति । तसी सुहिना रावाणी । रुहिरी वि ससुओं रोहिणि च मर्ग चेकुणं रिहुपुरं पविद्वों, सण्यक्तितं च पयत्तो सबलो । दहिमुहेण व विजाहरराष्ट्रणा अर्रिजयपुराहिनेण में देखिओ अन्छ । क्यप्रणिवाएण य विज्ञाविमण्पियं रहमारूढों मि । स मे सारही । निमासा मों नवरासी । सत्तियक्कस्स व नावरस्य च संपद्धमां जुद्धं विविद्याऽज्यहमरियरहवराकद्भवसमूद्धं, सु- १ (म)हमार्यप्रण्यसंस्थाविद्धक्रक्रक्रतं, ओसारियदाणपद्मत्तग्यविद्धाणसंस्कृत्यहरू कणं, तूरविवतुरंगसरखुरक्खयक्सितरयपडिसिद्धनयणविसयं जावामरिक्षवरसुक्षतकः निबह्च्छण्णविवसकरकरं । हिरण्यनाभसहिको य रुहिरो पराजिको सचिपहें अद. कंतो। अहं दहिमुहसहिओ ठिओ । ममं च तहागयं पस्तमाणा राजाणो निन्दिका-बहो! एस पुरिसो महासची, जो बहुणं एको पुरतो ठिओ ति । वतो पंखराइका ३० भणिओ-न एस सत्तियधन्मी, एको बहुहिं जोहियको । जरासंधेण व संविद्धा-छन्, एकेको से पयच्छत जुल्हां, जो णं जिणइ तस्स रोहिणि ति । तं च ववणं पकाणं परेतों क्तो सक्तुंजेओ नाम नरवई सरवासं सुयमाणो । मया य से सिग्धयाए धणुद्धताय मत्ताभि छि॰णाणि अद्धयंदेहिं। तम्मि य अवगए उवगतो हंतवको पहिलोमवयणो सि । अणावरियसिरद्धयतिसदयं छिण्णविरहो य कओ। ततो कालमहो कालमेहो इव गज्ज-15 माणी उवगओ, सो वि निष्पसरो कुओ । ते य पराजिए दृहुण जेही गुरू मे समुद्भवि-जओ अहिराइणा संदिहो-तुमं एयं जेऊण खतियाणुमएण पावस कण्णं ति । तेण अन्यवगयं। मन्त्र य अभिमुहो सरे मोत्तं पयत्तो । न से पहरामि, किंदामि से पहर-णाणि । रुट्टं च नाऊण पुवलिहिओ निययनार्मिकको सरी वद्णवारी (!) पायमुळे मिसिद्धो । दं च बाएऊण गहियत्यो बिसुक्ससरासणो सारइयपचमदद्दे विन पसंतो । 🐔 20

त्तां हं निराउहो उवगतो णं। ममं व आवयमाणं परिसङण बाहजढाविकनवणीं अवहणो रहाओ। चळणेसु य निवतमाणो उवगूहो मि णेण। इण्णं च होहिं वि जणेहिं। समागया सेसा वि भायरो अवस्वोभारी तं च अन्हं समागमं सुणमाणा। कविल-अंसुमतेपुंडच-पडमरह-दमघोसादयो बंधवा 'वसुदेवो किर एस, जो रोहिणीए विक्यों ति
उवगया। पंसंतग्रहा य खतिया 'अच्छेरं'ति जंपमाणा। रुहिरो कि सुयपरमत्यो समुख्ये 25
परं तुहिमुबहंतो पत्तो। गया य निययावासं। अहिणंदितो य कोसळाहिवो राईहिं—
कयत्थो सि तुमं, जं ते दुहिषा हरिवंसकुळंबरससिणो वसुदेवस्स पिन्तणं पत्ता।

अम्हं च गुरुणा जेहेण संदिहो कंचुई—वषद वधूये णेहि बत्याणि भूसण-कृष्ठम-गंधे य । तयंतरे बहूहिं कविल-कंसादीहिं विविद्दवत्य-महरिहामरणेहिं पूरको आवासो । कंचुइणा य संपाविको संदेसो । कतो सोधकसम्यम्पराजियस्स मे वत्तं कल्लाणं । पूर्या 30

१ 'निस्तिवियरय' कर्सं व शां विना ॥ २ 'अवभो क ३ गो ० ॥ ३ 'णुटुताणि प' शां ० ॥ ४ 'तो य नि शां विना ॥ ५ 'तपुण्डय' शां ० ॥ ६ पसंसमुद्धिय स्त शां विना ॥ ७ 'वो आई' शां कर्सं ० संसं विना ॥ ८ सोवणगसम्जयतिषस्स शां ० ॥

25

रायाणो रुहिरेण । मम य गुरुणा दिण्णा य रोहिणिय बत्तीसं कोडीओ मणि-कणग-रयत्तभायणोवसितातो य, पसत्यछक्खणा य णागाणं तु चडसिंह, कंचणमंडगपरिमंडिया-णं तुरगाणं अद्वसय(यं), णाडगाणिकरवायकंचणघणोजाङपरिक्खितो (१) खुज्ज-वामण-चि-छायगाऽऽयणाडइज्जसिंह्याओ । णिव्वतेसु य कोडयदिवसेसु गया रायाणो नियगदेसेसु ।

ठ बिरसे य गए भणिओ रुहिरो गुरूहिं—नेमु य रायधूयं, परसं ताव सयणो कुमारं चिरस्स सकलतं। ततो विण्णवेइ—देव! एवं होहिति, अच्छन ताव कंचि कालं, अणुभवासु ताव
अम्हेहिं भीइ। पत्थाणकाले य ममं बाहभरियलोयणा गुरुवो संल्वंति—अलं ते कुमार!
इयाणि हिंडिएण, मा णे दिहनहो होहि. जा वि वधूओ ता कीस कुल्हरे अच्छंति? न एस
धम्मो तुमन्मिं अगिहमागए अम्हे अणाहेन। मया पिवण्णं—जहाऽऽणवेह तहा करिस्सं, जं
10 पुण मया कवडमरणकारणेण तुब्भे दूमिया तं मि मिरसेह अवराहं। ते भणंति—निथ
ते अवराहो, जह इयाणि दिसणं न देसि तो ते अवराहो। कंसो वि पणओ विण्णवेइ—
देव! सूरसेणाविसयस्स तुज्झे पभवह, अहं भे आरिक्सओ ति। एवं बोत्तूण ते गया।
अहं पि रुहिरभवणे सभारिओ जहासुहं विहरामि सह रोहिणीर गुरुजणसंबद्धाहें
कहाहिं। पुच्छिया य मया—देवि! कहं तुमं खत्तियपरिसं वहक्षेमिऊण अहं विरओ?
15 ति। सा भणइ—अज्ञाना! अहं रोहिणी विज्ञादेवयं सदा अवेमि, विदिण्णसयंवराय
मया आराहिया भणिया—देवी!

चर्नें खुं रूवे सजाइ, न कुल-सीला तमे[व] परसामि। तं कुणसु मे पसायं, [तहा] जहा न च्ललिजामि॥ त्ति।

तीर संदिद्धं - पुत्त ! तुमं दसमदसारस्स वसुदेवस्स भारिया भविस्ससि. सो पुण 20 पणवं वाएमाणी जाणियद्यो, एवं पविण्णाया देविआएसेण ।

कयाइं च चत्तारि महासुमिणे दहूण पिंडबुद्धा पुच्छइ फलं। मयाऽहिनंदिया—पिए ! चुह्दिवती ते पुत्तो भविस्सइ। नवसु मासेसु अतीतेसु पयाया पुत्तं संख-कुंदकुसुम-चंद-धवलं सिरिवच्छच्छमं मयलंछणमिव बितियं। परियणाणुमए कयं से नामं रामो ति। तं परसमाणो रमामि ति।।

॥ रोहिणिलंभो सत्तावीसहमो सम्मत्तो ॥

रोहिणिलंसप्रन्थाप्रम्--८३-२८. सर्वेप्रन्थाप्रम्--१०३८१-१६.

१ °णयरययवरयणाणि य । शया य शयाणो शां०विना ॥ २ °िम सिग्ह अन्हे शां०विना ॥ ३ शां० विनाइन्यत्र— कामि अर्ह क ३ गो ३ उ० मे० । °काम अर्ह ही ३ ॥ ४ चसु चसु रूवे रूवे शां० ॥

## अहावीसइमी देवकीलंभी (?)

कयाई च सुहपसुत्तो महुरसहेण बोहिओ 'बुज्ज ति कुमार !' मंगलेहिं पिडवुद्धो मि । पस्सामि य सोमं देवयं। सा मं वाहरइ अंगुलीहिं। गतो मि से पासं। भणइ—अहं बालचंदाअजिया धणवती नाम. पुत्त ! वेगवती सिद्धविजा, बालचंदा य ते पण-मिऊण विण्णवेह—दंसणेण कुणह पसायं ति । साहिण्णाणं तीए वयणं सोऊण मया भणि- ह्या—णेहिं मं ति । तीए वि नीओ वेयहुं, पस्समाणो जणवए ससेल-सरिए गगणनंदणं च नयरं पवेसियो। तत्थ य मया दिहा वेगवती, परमाणंदिया ममाऽऽगमणेण बालचंदां बालचंदमणमिरामरूवा बालायवपडिभिण्णकमलकोमल-सुहलमेहलकलावपडिवद्धविवल्जिक्ट णभरसीयमाणललियगमणा। ताहिं दोहिं वि जणीहिं कओ पणिवाओ।

चंदाभेण य रण्णा मीणकाय देवी[ए] वेगवई-धणवईणं अणुमए दत्ता मे बालचंदा 110 सोहणे मुहुत्ते वत्तं कल्लाणं रायाणुरूवं । गएस बहुस दिवसेस दत्ता बत्तीसं सुवण्णकोडीओ परिचारियाओ य कुसलाओ भायण-सयणा-ऽऽसण-विहू सणविही य। मया भणिया वेगवती बालचंदा य—देवी! अहं गुरूहिं संदिहो—मा णे दिहनहो होहि त्ति, बसामो समं. मा य वधूओ कुलहरेस अञ्छंतु तुब्भेस जीवमाणेस. बद्यामो सोरियनयरं जइ भे रोयइ। ततो ताहिं परितोसं दंसंतीहिं समयं विण्णविओ—अज्ञवत्त! कओ होज्ञ देवेहिं पसादो जइ 15 तुब्भं मणेण एवं ठियं. किं पुणो जइ अत्थि अम्हेहिं बहुमाणो तओ इहं विज्ञाहरलोए जा अच्छंति अम्ह भइणीओ तुब्भे सरंतीओ इहिंदया भे परसंतु. समागयासु य गुठजण-समीवं गमिस्सामो । मया भणियं—एवं होउ।

ततो साहिण्णाणा छेहा सहत्यिलिहिया दिण्णा मया धणवतीए देवीए हत्थे। सा गया गहेऊणं। सोहणे (प्रन्थाप्रम्-१०४००) दिणे सामली नीळजसा मयणवेगा प्रभावती 20 य सपरिवाराओ दवगयाओ मम हिययवसिवसप्पमाणिहययाओ सरियाओ विव महोदही। पूर्यो राइणा देवो विव देविसिहओ रमामि ताहिं सहिओ। संकप्पिओ य गमणिदणो। बालचंदा विविष्ठएण विमाणेण य णेति। पत्ता ग्रु सोरियपुरं नयरं। जेहो य मे सहो-दरो अग्वं गहेऊण निगतो। कओ मया पणिवाओ सकलतेण। दिण्णं भवणं पुवसिक्षयं। अइगतो सपरिवारो। सेसा वि य गुरुजणअणुमए आणीयाओ, तं०—[सामा] विज-25 यसेणा गंधबदत्तां सोमसिरी धणसिरी कविला पुत्रमा आससेणा पोंडा रत्त्वती पियंगुसंदरी सोमसिरी बंधुमती पियदंसणा केउमती भद्दमित्ता सच्चरिक्खया पुरुमावती पुत्रमसिरी लिखदंसणी केउमती भद्दमित्ता सच्चरिक्खया पुरुमावती पुत्रमसिरी लिखदंसिरी रोहिणी, ध्याओ णियगपरिवारसिहयाओ कुमारेहिं

१ °दा मण वा व खं व द मे ।। २ °काइव क १ गो १ ।। १ °काइणजवणसर शे ३ विना ।। ४ °माणो सोरि शां विना ।। ५ °हिं सपरितोसं देसंती शां विना ।। ६ °णा सेणा गंध शे ३ विना ।। ७ °ता धण शे ३ ॥ ८ रेवती शे १ ॥ ९ °ती बंधुमती प्रिंगुसुंदरी पियदं शां ॥ १ ० प्रमाईको शां विना ॥

सहियाओ य अकूरादीहिं । तभो विसिक्तियाओं असमीरही-हिरणणवई-धणवतीओ य । मया वि सहावं नाऊष देवी कुमार-परिवारसहिया कत्या-ऽऽभरणवियप्पिएहिं पूड्ता गोत्तया संबंधिणो य । अहमवि परं पीड्मणुहवंतो गोत्तसहिओ बहासुहं विहरामि । अण्याहाण य साक्रा कास्थि। तत्थ मृणुण्यभत्त-माण-क्षणवावडा कथवित्तिका मणूसा कया ।

5 कंसस्स पुषभन्नो

कंतेण य पगतीको रंजेडण बहुदमावेण इग्गक्तेणो बद्धो । तस्स य पियदिन बज़ीको सुक्ष्मितिको अइसयनाणिणा साहुणा मे किह्नि । सो किर अणंतरमवे बालतवस्सी आसि । सो बासं सासं समसाणो महुरिपुरिमागतो । उद्दियाए मासं मासं यहेडण पारेइ । प्रयासो जातो । उग्गसेणोण य निमंतिको—मकां निहे भैयवता पारेयवं । पारणकाळे विन्त्रस- १० निस्स वीसरिको । सो वि अण्णत्य मुत्तो । एवं बितिय-तह्यप्रारणासु । सो पदुहो 'उग्ग- क्रिणवहाय सवामि'ति क्यनिदाणो कालगतो उववण्णो उग्गसेणघरिणीए उपरे । तीसे य तिसु मासेसु दोहलो राइणो उयरबल्धिमंसे समुप्पण्णो । मंतीहि य सरसमंसवलीयणाय वत्ये सवण्णकरणे य कए आलोए देवीए कप्पियाओ बलीओ । तीसे उवणीया । उवसुं- क्रिडण य विणीयहोहलाए कसेण य दंसिओ उग्गसेणो । तीए य ['ए]स गव्मे विद्वुओ असंसयं कुलविणासो'ति जाओ कंसमयीये मंजूसाए पवित्ववेडण उपमुणाए पवाहिओ गैहिओ सोरिएएण रसवाणियगेण । संबद्धिओ य मम समीवे । मया य एवं कारणं मुणेडण 'एस जायसन्त उग्गसेणस्ति तस्स मोक्से ण कओ पयत्तो ।।

कलायरिओ य संगिहिओ कुमारे गाहैच कला अणाहिट्टिपमुहे । क्रेंसेण वि णीओ सबहुमाणं महुरं संविहत्तो, विसेसेण से विणीओ मि होऊण । एवं मे वबह कालो 20 सुरसेकामवण[वण]संहेसु सपरिज्ञणस्स ।

क्याइं च कंसाणुमए परिथमा मी मिलिकायती देवगस्स रण्यो भूयं बरेडण देवई । अंतरा य नेमिनारदो दिहो पुच्छिओ य—अज ! तुब्मेहिं दिष्ठपुष्ठा अवस्यं देवई रायकण्या, कहेह मे तीसे विणय-स्वा-ऽअमे । ततो मण्ड्—जामामि ति. सोम ! सुणाहि—सा वैषयणं सस्सि होजा रुत्रेण अंगेविंद्रपसत्यक्तकार्णेकिन्यादेहबद्धा वंभवज्ञान-

25 णगणहुमुद्वंद्छेहा [छेहा]दिकछाबिहाणं जुवइजणजोमकुसछा स्वन्ताणदुक्त्वानिक्रवाणिज-रूमा पुद्दविपद्दमारिकाजोम्मा अणवण्णणिजा विणीया । मया य सणिजो नारदो—अज ! क्रह ते सा मह कहिया दहा ममं पि जहामूयं कहेहि से । 'एवं'ति व नोत्तूष सपद्दको । सम्दे वि सुदेहि क्सिह-पायरासेहि पत्ता मित्तियावितं नयिं। कंसेण य बहुप्पमारं स्वरह्भो देवको शया कण्णं। ततो णेणं परिगणेडण सोहणे दिणे दिण्णा देवकी । वत्ते

20 कलाणे रायाणुरूवाये इङ्गीए दिण्णं च मारगासो सुवण्णं मणिणो य, मह्ग्या सयणा-ऽऽसण-ऽच्छायण-मायणविही य बहुविकप्पा, णिपुणपेसवग्गवंद(दं) बहुकदेसुन्भवं, गाबीण य

१ अनंत ! या° शां० ॥ २ गमो सोरिए अवहे रक्ष° जां० ॥ १ अधुरं शां० ॥ ४ शाबिहू॰ ४० मे० ॥ ५ °जवान्त्रा दे° उ० मे० निज्ञा ॥ ६ °हि सो पु॰ शां० निज्ञा ॥ ७ °ण दारहेण दुएसं ऐक्स शां० ॥

कोडीणं णंदगोयवछहगोकुछं। ततो ससुराणुयाओ सुरसरिसीएँ रिद्धीए निग्गतो मित्ति-यावइओ। नियत्तितो राया। कमेण पत्तो महुरं।

पमोदे य बहुमाणे कंसी ममं उवगओ पायविष्ठओ विण्णवेह—देव! महं देह जं अहं जायामि। मया भणियं—देमु, भण्मु दुयं ति। ततो पहहुमणसो कथंजली भण्ड—देह मे देवईए सत्त गब्भे ति। 'तह' ति मया पिडवण्णं। गते कंसे मुयं मया—अइमुत्तो 5 किर कुमारसमणो कंसघरिणीए जीवजसाये महुमत्ताये बाहिओ 'देवरो' ति चिरं. तेण भयवयो सिवया—सक्सणे! जीसे पगते पमुदिता नच्चसि तीए सत्तमो मुतो होहिति तव पिडणो पतिणो वहाय-ति वोत्तूण अंतरहिओ गतो। कंसेण य सावभीएण सत्त गब्भा मिगओ ति। एवं नाम कीरड जं मया पिडवण्णं सुद्धहियएण। एवं वचह कालो।

तत्थ देवकीय छ सुया मम वयणदोसेण कंसेण दुरप्पणा वहिया । कयाई 10 च देवकी देवी सत्त महासुमिणे पासित्ताणं महं कहेइ, जहा-मए सत्त सुमिणा दिहा । वसदेवो भणति (मया भणियं)-ता सुयणु ! एस ते सत्तमो पुत्तो होहिति जहानिहिहो अइम्त्रेण कंस-जरासंधविघाती. सुयस विसायं. अपूर्वयणा चारणसमण ति । तीए पहट्ठाए 'एवं' ति पडिस्स्यं। गएस य केस वि दिवसेस वहुमाणे गब्भे देवीए विण्ण-विओ समागयाहिं पच्छण्णं—अज्ञाउत्त ! कणह पसायं, जत्तं कुणह देव ! सत्तमगढभस्स. 15 एको वि ता मे जीवड पुत्तो. जं एत्य पापकं तं अन्हं होहिति ति । मया वि य तैसिं पिंडवण्णं-एवं करिस्सं, निवुया होहि, संवुयमत्ता होहि त्ति । पसवणकाले य कंसनिडता मयहरका दिवपहार्वेण सुणिसट्टं पसत्ता । तो जातो कुमारो, कयजायकम्भी मया नीओ । समणे णक्खत्ते जोगमवागए वासे य वासमाणे देवया अदिहं छत्तं धरेइ, दिविका य उभओ पासे, सेओ वसहो पुरतो ठितो । जग्गसेणेण य पहावविन्हिएण भणिओ-20 वसदेव! कहिं इमं महब्भ्यं नेसि ! ति । मया य तस्स पडिवण्णं-जहा होहित्ति महन्त्र्यं तहा सि तमं अम्हं राया. ण रहस्सभेदो कायबो ति । तओ मं जलणाणईय थाहे दिण्णे उत्तिण्णो मि । पत्तो मि य वयं । तत्थ नंदगोवस्स घरिणी य जसोया प्रवयरं बारियं पस्या । अप्पिओ तीए कुमारो । दारियं गद्देऊण तुरियं नियगभवणमागतो । देवइसमीवे य तं निक्खिवऊण अवसंतो दुयं । कंसपरिचारियाओ य पडिबुद्धाओ तं-25 वेछं । निवेइयं कंसस्स । तेण तीसे णक्तपुढं विणासियं 'अलक्सणा होउ' ति ।

गतेसु य दिवसेसु देवकी य बहुद्दिं महिलियादिं परिकिण्णा धवलंबरधरी गावीणं मग्गं अवेमाणी वयइ पुत्तं दहुं वयं 'एएँण डवाएण दमइ(?)' ति गोमग्गो पवत्तो ति जणवएसु । कंसेण य नेमित्ती पुच्छिओ—िकह अइमुत्तादेसो विसंवदिओ ? । तेण भणियं—न विसंवयइ तस्स भयवको वयणं, परिवृद्ध वए । ततो कंसेण विणासकए 30

१ °ए विस्हैं ए शां०॥ २ °वा जतोमकरकाणे शां०॥ ३ शां० विनाञ्चत्र— कीए व क ३ गो ३ की ३ । °कीचे व ° उ० मे०॥ ४ एएक डवाराएक दूमइन्मि गोमकाो प्रमुखे उ मे० कसं० विना ॥ न० हिं० ४७

कण्हं आसंक्रमाणेण य कसिणजक्का आदिहा पत्ता नंदगोवगोहे । विसज्जिया खर-तुरय-वसहा । ते य जणं पीछेति । कण्हेण य विणासिया । मया य वंचेऊण संक्रिसणो तस्स सारक्क्षणनिमित्तं 'डवज्यार्यं' ति निक्कित्तो । तेण य कळाओ गाहिओ । कंसेण य नेमित्तिवयणं पमाणं करेतेण घणुं सञ्चहामाय कण्णाय घरे ठवियं—जो एयं आरुद्देश 5 तस्स कण्णा सञ्चभामा दिज्ञह ।

अण्णया य अणाहिट्टी कण्णाकंखी वयमञ्ज्ञोण आगतो पृहतो बल्हदेव-कण्हेहिं। पत्थाणकाले य कण्हो से दिरसेइ रहस्स(स्सं)। (मन्यामम्-१०४७५) नगोहपायवे से लग्गो
किर रहधयो। भंजिनं सालमचाएतस्स से कण्हेण य सो भग्गो। 'आरसियं' ति य णेण
रहो पवेसिओ नयरं। पत्ता य सञ्चभामाघरं। न चाएइ तं धणुं आहहेनं अणाहिट्टी।
10 कण्हेण आहहियं। आगंत्ण य मम समीवे णिवेएति—ताय! मया सञ्चहामाघरे धणुं
विल्डइयं ति। मया भणियं—पुत्त! सुद्धु कयं ते धणुं सजीवयं करेंतेण. एवं पुवविवतिथयं—जो एयं धणुं सजीवं करेइ तस्स एसा दारिया दायव ति।।

### ॥ वसुदेवहिंडीए पढमखंडं सम्मत्तं ॥

देवकीलंभग्रन्थाप्रमू—श्लोक ९९ अक्षर ४.

सेंर्बप्रन्थाप्रम्-श्लोक १०४८० अक्षर २०.



१ °य नि॰ शां० विना ॥ २ °वे एसि ताय शां० विना ॥ ३ क ३ गो ३ विनाऽन्यत्र— °ढीपढस थी ३ । °ढीप्रथमसंडं समासम् उ० मे० ॥ ४ सर्वासिष प्रतिषु अन्यामं ११००० एकादश सहस्राणि इति दृश्वते ॥

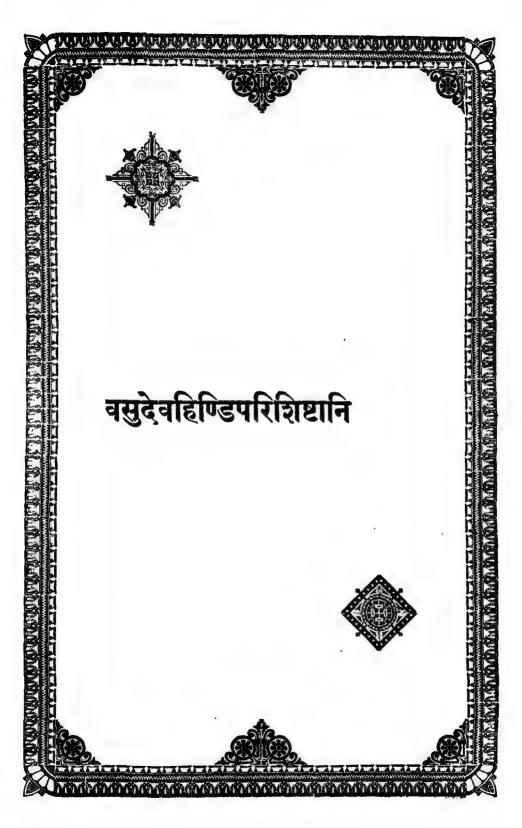

# परिशिष्टं प्रथमम् धम्मिछहिण्डिसंगहणी ।

\_ 0000

- १ कुसागपुरे णयरे धणवसुस्स सत्थवाहस्स भारियाए धणदत्ताए धूया जसमती । पत्र २७॥
  - २ चंपाए नवरीए जियसत्तुस्स राइणो घूया विमलसेणा । पत्र ५४ ॥
  - ३ तत्थेव नागवसुस्य सत्थवाहस्स भारियाए नागदिण्णाए धूया नागदत्ता। पत्र ६५॥
  - ४ तत्थेव कविलस्स रण्णो धूया कविला । पत्र ६६ ॥
  - ५ संखंडरे निजाहरराइणो पुरिसाणंद्स्स देवीए सामलयाएध्या विज्जुमती। पत्र ६८॥
- ६-२१ सिरिचंदा वियक्खणा सिरिसेणा सिरी सेणा विजयसेणा सिरिसोमा सिरिदेवा सुमंगला सोममित्ता मित्तवई जसमती गंधारी सिरीमई सुमित्ता मित्तसेणा। पत्र ६८॥
- २२ संवाहे अडविकव्बडे सुदत्तस्स राइणो देवीए वसुमतीए अत्तिया परावाही। पत्र ६९॥
- २३-३० देवई धणसिरी कुमुदा कुमुदाणंदा कमलसिरी पडमसिरी विमछा वसुमती । पत्र ७०॥
- ३१ असोगपुरे विजाहरराइणो मेहसेणस्स देवीए ससिष्पभाए अत्तिया मेहमाला। पत्र ७३॥
  - ३२ कुसम्मपुरे णयरे वसंतसेणाए गणियाए धूया वसंततिलया । पत्र २८॥

॥ धम्मिल्लस्स बत्तीसङ्भारियाओ ॥

### वसुदेवहिंडिपढमखंडसंगहणी।

१-२ सामा विजया य विजयसेडे जियसत्तुत्स राश्णो दुवे धूयाओ। पत्र १२१॥

- ् १ किण्णरगीद्विबाहरणगराहिवस्त असणिवेगराङ्णो सुप्पभाए देवीए दुहिदा सामली । पत्र १२४ ॥
- ४ चंपाए चारुदत्तसेहिणो घरे सिवमंदरणगराधिवस्स विजाहरराइणो अमियग-इस्स देवीए विजयसेणाए अतिया गंधबदत्ता । पत्र १५३॥
  - ५ <sup>3</sup>विज्ञाहरराइणो सीहदाढस्म <sup>3</sup>नीलंजणाए देवीए अत्तिया नीलजसा । पत्र १८०॥
  - ६ "गिरिकूडग्गामे देवदेवस्स गामभोइयस्स अतिया सोमिसिरी । पत्र १८२ ॥
- ७ अयलग्गामे धणमित्तस्स सत्थवाहस्स सिरीए भारियाए अत्तिया मित्तसिरी। पत्र १९७॥
  - ८ वत्थेव सोमस्स माहणस्य सुणंदाए भारियाए अत्तिया धणसिरी । पत्र १९८॥
  - ९ वेदसामपुरे णयरे कृविलस्स राइणो अत्तिया कविला । पत्र १९९॥
- १० सालगुहसिनिवेसे अभगगसेणस्स राइणो सिरिमतीए देवीए अतिया पश्चमा । पत्र २०१-२०४ ॥
  - ११ जैयपुरे मेहसेणस्स राइणो सुया आससेणा । पत्र २०६ ॥
  - १२ भहिलपुरे पुंडस्स राइणो अतिया पुंडा । पत्र २१४ ॥
- १३ इलावद्धणे णयरे मणोरहस्स सत्यनाहस्स पडमावतीए भारियाए अतिया रत्तवती । पत्र २१९ ॥
  - १४ महापुरे जगरे सोमदेवस्य राइणो सोमधंदाए देनीए धूया सोमसिरी। पत्र २२२॥
- १५ सुवण्णाभे विजाहरणगरे चित्तवेगस्स विजाहरराइणो अंगारमतीए देवीए अत्तिया वेगवती । पत्र २२७॥

१ सामा-जाबकेंद्रे सामस्स उवक्ताबस्स अस्त्याण् भारिवाण् झुता सामा । तत्वेव जितसत्तुस्स राष्ट्रणो मंजरीण् देवीण् अस्तिया विवया वित वस्त्वेविर्विर्वाण्णीय ॥ २ रहणेउरचक्कशास्त्रपुरे व० सं० ॥ १ श्रीजाण् देवीण् व० सं० ॥ ४ गिरितडमामे सोमदेवस्स संविकाण् भारिवाण् असिया व० सं० ॥ ५ गोविकाण् भारिवाण् कर्तिया व० सं० ॥ ६ वाणीण् देवीण् व० सं० ॥ ६ सुषसाण् देवीण् व० सं० ॥ ६ सुषसाण् देवीण् व० सं० ॥ १ सुषसाण् देवीण् व० सं० ॥

१६ अरिंजयपुरे विज्जुवेगस्य विजाहरराइणो विज्जुजिब्भाए देवीए अत्तिया मय-णवेगा । पत्र २४५ ॥

१७ ग्राणवहाभे णयरे अरुणचंदस्स विज्ञाहरराष्ट्रणो मीणगाए देवीए अतिया मालचंदा । पत्र २६२-२६४ ॥

८ शट सावतथीए कामदेवस्स सेहिणो 'बंधुसिरीए भारियाए दुहिदा बंधुमती । ८ पत्र । २६८-२७९ ॥

. १९ तत्थेव एणियपुत्तस्स रण्णो<sup>3</sup> अत्तिया पियंगुसुंदरी । पत्र ३०६ ॥

२० वसंतपुरे णगरे वॅच्छिहरण्णो सुता जियससुरस राइणो भगिणी केउमती । पत्र ३४८ ॥

५२१ पुक्खलावतीए णगरीए गंधारस्स विज्ञाहरराइणो अमितप्पभाए देवीए धूया पभावती । पत्र ३५१ ॥

२२ पोयणपुरे णगरे विजयस्स रण्णो भद्दाए देवीए दुहिता भद्दमित्ता । पत्र ३५३-३५५ ॥

२३ तत्थेव णगरे सोमस्स पुरोहियस्स खत्तियाणीए कुंद्रस्रयाए भारियाए अति-या सच्चरिक्या । पत्र ३५३-३५५ ॥

२४ कील्लयरे णगरे परमरहस्स रण्णो अतिया परमावई । पत्र ३५६ ॥

२५ अमोहप्पहारिस्स रण्णो " दुहिया प्रमसिरी । पत्र ३५९ ॥

२६ केंचणपुरे णगरे सुमित्तस्स परिवायगस्य सुमित्तसिरीएं गणियाए अतिया छित्रयसिरी । पत्र ३६२ ॥

२७ रिद्धपुरे णगरे रुहिरस्स रण्गो मित्तदेवीए देवीए अत्तिया रोहिणी । पत्र ३६४॥

२८ मित्तियावतीए णगरीए देवकस्स रण्णो अत्तिया देवकी । पत्र ३६८ ॥

### ।। वसुदेवस्स भारियाओ ॥

१ चंदासस्य विज्ञाहरराहणो मीणकेसाए देवीए व० सं० ॥ २ हरिणमदीए आरियाए व० सं० ॥ इ सुभगाए देवीए व० सं० ॥ ४ कणगरहरण्यो सयताए देवीए [सुता] जियसत्तुस्य व० सं० ॥ ५ पिंगळगंबारस्य विज्ञाहरराहणो अतिष्पमाए व० सं० ॥ ६ कुंडकाए आरियाए व० सं० ॥ ७ कोहळुपुरे णगरे व० सं०॥ ८ सुरमीए देवीए व० सं०॥ ९ विसाकापछीए व०सं० ॥ १० कमकाए देवीए व० सं०॥ ११ कुंचपुरे णगरे व० सं० ॥ १२ सिरीए गणियाए व० सं० ॥ १३ सुमित्ताए वेवीए व० सं०॥

# परिशिष्टं द्वितीयम्

## वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां पद्यानामनुक्रमणिका।

| गाथा                              | पत्रम्       | गाथा                            | पत्रम्      |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| भह णियंठा सुरहं पबिद्वा           | 120          | <b>करवसक्यं</b> जलि <b>ड</b> हा | \$55        |
| अध्यस्स कए जाओ                    | 58           | कामं मरणं जायह                  | \$08        |
| अप्यच्छंदमईया                     | પુર          | किं नाम होज तं कम्मयं           | 336         |
| 'अमओ'ति भणइ रावा                  | ३३७          | किं सिविश्वएण तुज्यं            | 36          |
| अछंबुसा मीसकेसी                   | 140          | को दुक्सं पाविजा                | <b>2</b> 22 |
| अवयासेऊणं मे                      | <b>२</b> ८९  | कोसुद्रयावयणाई                  | 563         |
| अह अहरत्तवेले                     | २९३          | गंगाए बालुवं सा-                | ४९          |
| अहयं तुक्सं पत्तो                 | રૂપ          | गय वसह सीह अहिसेय               | 300         |
| आगासम्मि य वाया                   | २९९          | वेत्रण तुमं क्रं                | २९०         |
| भाणीओ कुषुदभो                     | <b>३३३</b>   | चडिं सहस्सेहिं समं              | ३३९         |
| आसस वीसस धिमक !                   | બર           | चक्तुं रूवे सजह                 | इदद         |
| आसीविसस्स य भुवं-                 | 38           | चित्ता [य] चित्तकणगा            | 3 6 0       |
| इंदियाण जए स्रो                   | 904          | चोणद्वदयं मसिम-                 | \$8         |
| इयरो जि कणयसत्ती                  | <b>ब्</b> बर | जं भणइ सामिणी तं                | 291         |
| इकादेवी सुरादेवी                  | 9 6 0        | जह नेच्छसि विणिवायं             | 276         |
| इंडलोए आयासं                      | ३१२          | जयह नवनिक्षणिकुवलय-             | 3           |
| उक्रामिव जोइमालिणि                | 304          | जरमरणरोगपटरे                    | # 55        |
| उक्सिवमाणो य मपु                  | 235          | जह जह छुमेइ मंसं                | 220         |
| उत्तमतव <b>र्स</b> जुत्ती         | 229          | जाहे कडीय सिविल-                | २८९         |
| उबएसं दाऊणं                       | इ२४          | जो एस अजउत्तो '                 | २९२         |
| उवसम साहुवरिद्वया!                | 353          | जो य न दुक्लं पत्तो             | રૂપ         |
| <b>प्</b> पृहिं उसहसामिस्स        | 203          | जो सो वि बाह्यभो उ              | \$00        |
| एगं च सयसहस्तं                    | ३३९          | ठवियं तिगाइ विससु-              | ३०२ टि०     |
| एवं निसम्म वयणं                   | ३२२          | तं समाहि से एवं                 | 121         |
| एयं सोकण मह                       | २९३          | कतो अवस्यागं एसं                | ३०५         |
| एयरिम देसबाळे                     | 220          | क्यो को जिस्त्रग्रहायो          | 229         |
| "                                 | \$30         | क्रमी भागग्रहसदय                | \$ 00       |
| एवं प्गुत्तरिया                   | 301          | च्या के म अञ्चलकार              | \$\$8       |
| एवं ति आणिकणं                     | <b>२९</b> २  |                                 | ३३८         |
| एवं वचाइ कालो                     | <b>33</b> 4  | असियस्तीरं                      | પર          |
| एवं ससंकिथों हैं                  | ३०७<br>३२२   | =                               | ₹03         |
| एस पवहासु भोए                     | 339          |                                 | इ३८         |
| एसो तिकोयसुंदरि !                 | 14.<br>14.   |                                 | इ२२         |
| एसी वेणीवंधी<br>कम्मपाण तवीकम्मवं | 236          |                                 | <b>ब</b> दर |

| गाथा                                       | पत्रम्                 | गाथा                 | पत्रम्      |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| तुब्से वृहुकामेहिं                         | इ३५                    | माया सोएण मया        | \$8         |
| तेण परं आविखया                             | 209                    | मुंचह एवं जुड्हां    | <b>१</b> २२ |
| ते दो वि पिया-पुत्ता                       | <b>३३३</b>             | मेहंकरा मेहवती       | 149         |
| ते महचा इड्डीए                             | इर३                    | मोक्सपुदं च विसालं   | 366         |
| ते विय इक-चक्रहरा                          | इ२७                    | रत्तुप्पलमणिनिमं     | <b>2</b> 26 |
| तो कम्मतक्किष्ठं                           | इर३                    | रंमा तिकोत्तमा भा-   | ३३२         |
| तो द्वरहेण सहिओ                            | ३३९                    | रायाणुरूवसरिसं       | 308         |
| तो पुष्वजणियवेरा                           | 8 2 8                  | रुपगा रुपगसहा        | \$60        |
| वो वंदिऊण देविंद-                          | 24                     | रूबेण आरामेण य       | 298         |
| <b>थोवावसेसक</b> स्मो                      | ३३९                    | रूवेण जोव्वणेण य     | 306         |
| हुक्सस्स उन्वियंती                         | 夏夏四                    | बाहरह य मं अगां-     | २९३         |
| हु पण नव तेर सतरस                          | <b>३</b> ०२टि०         | वेसविख्याण एसो       | 18          |
| दोसनिहाणं एवं                              | 553                    | वेसा मे पेसकहा       | 46          |
| धनगरयणं च सोडं                             | इद्दर                  | संसारगया जीवा        | 868         |
| बिदी ! अहो ! अक्जं                         | <b>३</b> २२            | सउणा वि ते विमुक्त-  | 225         |
| मंदुत्तरा य नंदा य                         | 360                    | सतेसु जायते सूरो     | 304         |
| नवरि य कण्णं पासामि                        | 568                    | समाहारा सुप्पतिण्णा  | 140         |
| म वि व्हाण-गंध-महं                         | 568                    | सम्मत्तरयणमूळं       | 250         |
| न वितं कुणइ अभिची                          | इ२२                    | समुद्दविजयो अक्लोभो  | 99          |
| न सुपणवयणं हि निहुरं                       | 301                    | 59                   | 3,46        |
| नाहं बाजेण हुओ                             | 86                     | सयमेव य स्क्स रोविए  | 30          |
| पिंडमागयस्स तो तस्स                        | ३३२                    | सहे समुद्धरिता       | 266         |
| पडमाए सिक्रिगई                             | ३०३ हि०                | सब्वं गीयं बिलवियं   | 904         |
| पश्चहणं आरुष्टिय पय-                       | \$ 0 19                | सब्बहुम्मि य एको     | 803         |
| पासि कप्प चडरंसिय                          | 26                     | सा अण्णया कयाई       | ३२७         |
| रेवाय(प)यपुण्णियं ∫                        | 224                    | सामि! ममं कुकुरओ     | 414         |
| पुरस्तरवरदीव दे                            | ३२८                    | साळी रुत्तो तणो जाती | 11          |
| पुष्छद्द श्रुहासणगर्य<br>पुण पुण अतिमर्भकं | २८८<br><b>३</b> ०२ टि० | सिरिओ दूबाणशी        | 16          |
| दुण दुण जातमम्<br>वंभणपुत्तमरणका-          |                        | सीयाछ सतरि सतह-      | ३०२ टि॰     |
| बीधो य ममं भाषा                            | ३०३<br>३३८             | सीकव्वयसंजुत्तो      | 225         |
| भणह् य नहंगणस्था                           | 440<br>3 <b>3</b> 0    | सुव्वयमञ्जासयासे     | 276         |
| भेसूण तं नगबरं                             | 44°                    | सोडणं पष्यद्या       | \$50        |
| भोगंकरा भोगवती                             | 349                    | सो करगशंमियसुको      | 305         |
| भोगा बहुवेरकरा                             | <b>ब्</b> रर           | हंत्ण परच्याणे       | \$\$0       |
| मा मे दमगस्स कहं                           | य १ १<br>५६            | इा! मोहियहियपृहिं    | 988         |
| भा व युग्यस्य कर्                          | ુ<br>યક્               | हा! ह! कि नश्वरिंदा  | 286         |
| **                                         | 49                     | होंति तिवगानिम प्रणो | 290         |

# परिशिष्टं दतीयम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनान्नामकारादिवर्णक्रमेणानुक्रमणिका।

| नाम            | किम् ?              | पत्रम्                  | ः नाम            | किम् ?                    | पत्रम्                          |
|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| भंसुमंत        | राजपुत्रः २         | • •, २ <b>• १,</b> २०५, | र्थगा            | जनपद:                     | 93,984,304                      |
| ~g             |                     | 18, 210, 264            | र्थवारक          | विद्याधरेशपुत्रः <b>।</b> |                                 |
| भइकह           | शौकरिकपुत्रः        | २६१                     |                  | 41.4741341                | १२४, <b>१२६,</b><br>१७९,२१७,३०८ |
| भइपंडुकंबक     | -                   | £9, 380, 388            | अंगारमती         | विद्याधरराज्ञी            | 220                             |
| अहबक           | <b>मथुरेशः</b>      | 198                     | <b>अं</b> गीरस   | चारणश्रमणः                | 124                             |
| 2)             | गन्धसमृदेशः         | 166                     | अविमालि          | विद्याघरेशामात्यः         | 122,923                         |
| "              | प्रतिष्ठनगरेशः      | <b>२५५</b>              | 1,               | विद्याधरेशश्रारण          | त्रमणश्र १९४,१२५                |
| ,,             | ऋषभवंशीयो राज       | । ३०१                   | <b>সমূ</b> প     | द्वादशो देवलोकः           | ٧٤,٩٩٧,                         |
| भइसुत्त        | <b>चारणश्रमणः</b>   | 60, CY, 355             |                  |                           | ७,२३६,२६१,३२९                   |
| भइमुत्तय       | वणिक्पुत्रः         | 294                     | अनुअइंद          | द्वादशदेवलोकेन्द्रः       | ३२९                             |
| भइरा           | शान्तिजिनमाता       | ok£                     | असुइंद           | >>                        | 151                             |
| अइख्वा         | <b>ईशानदेवी</b>     | 335                     | अजिय             | राजा                      | 966                             |
| अंडज्झा है     |                     |                         | ภ                | द्वितीयस्तीर्थंकरः        | ३००,३०४,३०५                     |
| अभोज्या 🕽      | नगरी १              | ४०, २४५, ३३४            | अजियजस           | राजा                      | १८८( डि. ३ )                    |
| अकूर           | वसुदेवपुत्रः ७७, ९  | 190. 933. 366           | अजियसेण          | चीरसेनानीः                | ५६                              |
| अक्रकित्ति     | विद्याधरेशः         | २७६, ३१०,               | "                | गजपुरेशः                  | 69,90                           |
|                |                     | 313, 318                | ,,               | राज्पुत्रः                | 96                              |
| **             | चारणश्रमणः          | ३१९                     | 29               | म <b>थुरेशः</b>           | 255                             |
| **             | अमिततेजसः सामः      | न्तः ३१८                | "                | विद्याधरकुमारः            | 339                             |
| अक्रदेव        | 7>                  | <b>३</b> 96             | 53               | शकसारनगरे <b>शः</b>       | <b>३३</b> २                     |
| अकृषभ          | ,,                  | ३१८                     | अजियसेणा         | विद्याधरराज्ञी            | ३२१                             |
| अक्ररह         | ь                   | ३१८                     | "                | आर्या                     | ३२१                             |
| अका            | धरणाप्रमहिषी        | ३०५                     | अञ्चकणिह         | अंसुमत उपनाम              | २०९                             |
| अक्खोभ         | द्वितीयो दशारः      | ७७,३५८,३६५              | अञ्चलेह          | वसुदेवस्योपनाम            | २०९-२१४,२१६                     |
| अगडव्स         | सारियपुत्रो मुनिश्व |                         | <b>अजणुब</b> ह्  | विद्युन्मत्युपनाम         | ७२                              |
| <b>ज</b> गस्थि | ऋषिः                | <b>३</b> •\$            | भजाय             | राष्ट्रीढः                | ₹0-43                           |
| भरिगकुमार      | भवनपतिदेवजातिः      | 964                     | भज्ञणभ           |                           | २,४५,४६,४८,५६                   |
| अग्गिभूइ       | <b>ब्रा</b> श्चणः   | 64,66                   | अंजणगिरि         | पर्वतः                    | ५६                              |
| अगिगका         | ज्ञाद्याणी          | ८५,८६,८८,९०             | <b>अं</b> जणसेणा | विद्याधरराज्ञी            | 960                             |
| अगिसिहर        | वाराणसीशः           | ू २३५                   | **               | ब्राह्मणपुत्री            | <b>૱</b> ૱૱                     |
| भागसंहर        | ,,                  | રરૂપ(દિ <b>. ૧</b> )    | अहानम            | पर्वतः                    | 964,242,300,                    |
| अंगमंदर        | मेक्गिरिः           | 195                     |                  |                           | 4,3 • 5, 3 9 9 , 3 3 6          |
| शंगमंदिर       | नम्पोषानं           | 9\$4,940                | अणंगसेणा         | गणिका                     | 253,258                         |
| अंगरिस         | <b>चारणधमणः</b>     | ૧૨૫ (ટિ. ૧)             | अगद्धा           | जनपदः                     | vu (દિ. રૂ )                    |
| ₹•             | 后。 46               |                         |                  |                           |                                 |

| नाम                      | किम्?                       | पत्रम्                     | ्नाम               | कम्!               | पत्रम्                     |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| वणंतर्                   | जम्बूद्वीपैरवते तीर्थक      | रः २६१                     | अभिचंद             | नवमो दशारः         | ७७,७८,३५८                  |
| <b>अ</b> णंतजिण          | चतुर्देशस्तीर्थंकरः         | 254                        | 13                 | <b>कुलकरः</b>      | 946                        |
| <b>?</b> )               | <b>धा</b> तकीखण्डपूर्वेरवते | 1                          | 37                 | राजा               | ३५७                        |
|                          | तीर्थंकरः                   | े ३३५                      | अभिणंद्ण           | <b>चार</b> णश्रमणः | ३१० <b>,३१३</b> ,३१४,      |
| अणंतमई                   | गणिका                       | , ,,,,,,,                  |                    |                    | ३१९,३२४                    |
| •                        | राज्ञी                      | ३ <b>२१,</b> ३२२<br>३२८    | अभिणंदिया          | राज्ञी             | 340-343                    |
| );<br>अणंतविरिध          | विद्याधरराजपुत्रः           | 239                        | अमयगुरु            | श्रमणः             | ३२९                        |
|                          |                             | ````<br>\$\$\\$\$\$\\$\$\$ | अमयधार             | पर्वतः             | २३१,२४९                    |
| "                        | हस्तिना <b>पुरे</b> शः      | १२०१२२३१२४<br><b>२</b> ३८  | अमयसागर            | श्रमणः             | २३                         |
| ,,<br>अणंतसिरी           | राशी<br>राशी                | 745                        | अमयसुंदरा          | चौरपल्ली           | 38                         |
| भणंतसेण                  | राजपुत्रः                   |                            | अमितप्पभा          | विद्याधरराज्ञी     | ३५ <b>१</b>                |
| अणाडिभ                   | देवः                        | ३ <i>२७</i><br><b>२</b> ५  | <b>अ</b> मित्तद्मण | दशपुरेशः           | ४७                         |
| अवारिय <b>वे</b> द       | प्राद्धणवेदाः               |                            | "                  | चम्पेशः, अपर       |                            |
| भगारिपद<br>भगाहिद्धि     |                             | 964,95३<br>                | ,,                 | ताम्रलिप्तीयः, वि  | पुद्मन-                    |
| जनसङ्घ<br>अणिदिया        |                             | ००४६८३६,०११                |                    | शत्रुदमनेत्यपरा    | भिधानः ६३                  |
|                          | दिक्रुमारी                  | 945                        | "                  | कुशाप्रपुरेशः,     | जितशत्रु-                  |
| अणुद्री }<br>अणुद्र्री ∫ | ब्राह्मणी                   | <b>११३</b> ( टि. ६ )       |                    | शत्रुदमनेखपरा      | <b>भिधानः ७</b> २,७४       |
| अणुंचरी                  | राज्ञी                      | ३२४,३२८                    | अमियगति            | विद्याधरराजः १     | प्रमणथ १३९,                |
| अणुहरी                   | श्राह्मणी                   | 993                        |                    |                    | ०,१५०,१५१,१५३              |
| अतिकेड                   | राजा                        | 229                        | 1)                 | राज्ञी             | 268                        |
| अतोज्या                  | _                           | २४५ ( टि. ६ )              | अमियजस             | जम्बूद्वीपविदेहे   | तीर्थकरः ३२ <b>१</b>       |
| भरथसध्य                  | अर्थशास्त्रम्               | 84                         | भमियजसा            | गणिका              | १०३                        |
| भद्रवाहु                 | राजा                        | 340                        | अमियतेभ            | अमिततेजसः सा       | मन्तः ३१८(दि. ३)           |
| <b>अद्भरह</b>            | जम्बूद्वीपसत्कम्            | 944,280,                   | **                 | चारण <b>श्रमणः</b> | 900                        |
|                          |                             | 08-306,399                 | "                  | विद्याधरेशः        | ₹9 <b>₹,</b> ₹ <b>9</b> ४, |
| अमलवेगा                  | विद्याधरराज्ञी              | ३२६                        |                    | ₹9                 | v-₹99,₹7 <i>₹,</i> ₹78     |
| अनिकवेगा                 | 13                          | 339                        | 39                 | श्रमणः             | ३२०                        |
| र्अधगवण्हि               | सौरिपुरेशः १११,९            | 190,203,346                | भागियवाहण          | _                  | वेदेहे तीर्थकरः ३३६        |
| <b>अं</b> धगोयम          | गौतमर्षेर्नामान्तरम्        | २९२                        | अमियवेश            | अमिततेजसः सा       | मन्तः ३१८                  |
| अपद्दुःण                 | सप्तमनरकप्रस्तटः            | 993,394                    | अमोहप्पहारि        | सार्थिः            | ₹ €                        |
| अपराह्य                  | चकपुरेशः ।                  | २५८                        | 22                 | राजा               | 348                        |
| अपराजिभ                  | चौरसेना <b>नीः</b>          | 198                        | अमोहरय             | राजा               | २९९,३००                    |
| 13                       | बलदेवः ३२४-३                | २६,३२९,३३८                 | अमोहरह             | सार्थः             | 3 €                        |
| अपराजित                  | राजा                        | 9<4                        | अमोहरिउ            | राजा               | 265                        |
| <b>अप</b> शाजिय          | देवः                        | ३२९                        | <b>अंब</b> रतिलय   | पर्वतः             | १७२-१७४,३३९                |
| अपराजिया                 | दिक्रुमारी                  | 9६0                        | भयभणु              | राजा               | ३५७                        |
| अभग्गसेण                 | राजा                        | २०१-२०८                    | <b>अयप</b> ह       | प्रदेशविशेषः       | 988                        |
| अभय                      | श्रमणः श्रेणिकराजपु         | त्रथा २६                   | अयल                | वष्टो दशारः        | ७७,३५८                     |
| अभयघोस                   | श्रेष्टिपुत्रः              | 900                        | **                 | बलदेवः त्रिपृष्ठः  | त्राता २७५,२७६,            |
| अभयघोस                   | राजा                        | ३३४,३३५                    |                    | <b>3</b> 9         | 9,३१४,३१५ <u>,</u> ३१५     |

| नाम                     | किम्?                                     | पत्रम्                | नाम                       | किम् ?              | पत्रम्               |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| भयस                     | जम्बूद्वीपापरविदेहे ब                     | छदेवः १७५             | असिपत्त                   | परमाधार्मिकासुर:    | २७१                  |
| अब्हामाम                | प्रामः                                    | १९७,३२०               | असियगिरि                  | पर्वतः              | 268,260              |
| अयोधण                   | राजा १८५,१                                | <b>د۶,۹۵۵,۹۵</b> ۶    | असियतेय                   | _                   | मन्तः ३१८ (टि.३)     |
| अयोहण                   | राजा                                      | २९२                   | <b>अ</b> सोगपुर           | नगरम्               | <b>પ</b> રૂ          |
| अर                      | चकवत्ती अष्टादशस्ती                       | र्थकरश्च १८८,         | असोगा                     | नगरी                | <b>२</b> ६१          |
|                         |                                           | 08,386,386            | अस्समेह                   | यज्ञः               | 153                  |
| भरक्खुरी                | नगरी                                      | us                    | <b>अहरू</b> यरा           | पर्वतः              | १५९ (टि. ३)          |
| अरहद्त                  | श्रेष्ठिपुत्रः                            | 998                   | अहब्देय                   | चतुर्थो वेदः        | 949-943              |
| 31                      | त्रामणी                                   | २९५                   | अहिला                     | तापसपुत्री          | <b>१९२ (टि. ३-५)</b> |
| अरहदास                  | श्रेष्ठी                                  | 68                    |                           | _                   |                      |
| "                       | श्रेष्ठी श्रमणश्र                         | २८६                   | आह् <b>य</b>              | राजिंधः             | २८४,२८७              |
| "                       | श्रेष्टिपुत्रः                            | 998                   | "                         | लोकान्तिकदेवः       | २८७                  |
| 25                      | सार्थवाहः                                 | २८४-२८६               | 2)                        | चारणश्रमणः          | ३२०                  |
| "                       | ,,                                        | <b>२९४</b>            | आइचजस                     | "                   | 900                  |
| अरहदेव                  | अष्टिपुत्रः                               | 998                   | "                         | ऋषभवंशीयो रा        | ना १८५,              |
| अरहंत                   | प्रथमः परमेष्ठी                           | 3                     |                           |                     | <b>१८८,३०</b> १,३०४  |
| अरिंजय                  | राजा                                      | २६१                   | ,,,                       | अमिततेजसः सा        |                      |
| भरिजयपुर                | नगरम् २३                                  | १०,२४५–२४७,           | आइचाभ                     | लान्तककल्पे विम     | ानम् २६१             |
| -0-20                   |                                           | २४९,३६५               | "                         | नगरम्               | ३२१                  |
| अरिद्वनेमि              | द्वाविंशस्तीर्थकरः                        | 905                   | भाणहा                     | जनपदः               | 9.0                  |
| <b>अ</b> हिंद           | राजा                                      | 964                   | आणंद                      | अमात्यपुत्रो नन्द   | नेत्यपराभिधः १८      |
| <b>अ</b> रिंद्म         | राजा                                      | २८६, २८७              | आणंदा                     | दिकुमारी            | 950                  |
| अरिसीह                  | विद्याधरेशः                               | २५७                   | <b>आदि<del>ष</del>ा</b> भ | ब्रह्मलोकसत्कं वि   | मानम् २८७            |
| अरुणचंद                 | ,,,                                       | 368                   | आमोगिणि                   | विद्या              | <b>३३</b> •          |
| अलगापुरी                | नगरी                                      | ३३६                   | आमक्कद्रय                 | नगरम्               | २३३                  |
| भलंबुसा                 | दिकुमारी                                  | 96.                   | आमछकपा                    | नगरी                | 90                   |
| "                       | कन्या<br>                                 | १०६ कि स              | आयरिय                     | तृतीयः परमेष्टी     | <b>१</b> ,३२५        |
| <b>अ</b> छिजर           |                                           | २४५ (टि.५)            | आयरिय                     | जैनवेदाः            | 962,968,964          |
| अला                     | धरणात्रमहिषी<br>                          | ३०५,३०६<br>११४        | (आरिय)वेद                 |                     | ,,                   |
| अवज्या<br>अवज्या        | चौरपुत्रः<br>धातकीखण्डीया पुरी            |                       | आयंबिडवर्ड-               | तपोविशेषः           | 334                  |
| अवज्ज्ञा                | वातकाखण्डाया पुरा<br>जम्बूद्वीपरवतीया पुर |                       | माण                       | J                   |                      |
| ''<br><b>अ</b> वंती     | •                                         |                       | भारण                      | एकादशः कल्पः        | 395                  |
| अवरविदेह                | जनपदः<br>जम्बूद्वीपसत्कं क्षेत्रम्        | ३६,४९                 | भासग्गीव                  | प्रतिवासुदेवः       | २७५-२७८,३१०-         |
| <b>जबराय ५</b> ०        | -                                         |                       |                           | 222                 | ३१३,३२९,३३२          |
|                         | भातकीखण्डसत्कं क्षेत्र                    | (49, <b>242,2</b> €2  | भासिक्दु                  | नेमित्तिकः          | <b>₹</b> 19          |
| "<br>असणिघोस            |                                           | तम् ३३६<br>१७-३१९,३२३ | आसमेह                     | यज्ञः               | 944                  |
| <b>अ</b> सणिप <b>छी</b> | ानचा वरशः ।<br>चौरपश्ली                   |                       | आससेण                     | राजा                | <b>२३३</b>           |
| <b>अ</b> सणिवेग         | चारप <b>ला</b><br>विद्याधरेशः             | 46<br>423 427         | भाससेणा  <br>अस्ससेणा     | वसु <b>देवपक्री</b> | २०८,२८२,३६७          |
| <i>સલા</i> (ત્રાવન      | विद्याय <b>र</b> सः<br><b>हस्ती</b>       | 9 <b>२३,</b> 9२४      |                           | विद्याधरेशपुत्री    | <b>२४</b> ०          |
|                         | 6411                                      | <b>२५६</b>            | - आस्तालका                | न्त्रपाच रश्च त्र   | 70-                  |

| नाम             | किम् १              | पत्रम्                       | नाम                | किम् ?                | पत्रम्                  |
|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| आधुरदेवी        | विद्याधरराज्ञी      | 292                          | <b>उत्तरहुमर</b> ह | जम्बूदीपे क्षेत्रम्   | 966                     |
| भाइहा           | तापसपुत्री          | 333                          | <b>उत्तर</b> स्यग  | पर्वतः                | 960                     |
|                 | •                   |                              | <b>उदय</b> िन्दु   | तापसः                 | <b>453,350,8</b> 56     |
| इक्साग रे       | वंशः १६१,१८३        | ,283,208,266,                | उदंक               | <b>उ</b> पाच्यायः     | 151                     |
| इक्सागु 🕽       |                     | ३००,३०४,३५७                  | उद्द               | राजपुत्रः             | <b></b>                 |
| इंदकेट          | विद्याधरेशः         | २९२                          | उपसमाका            | दासी                  | 25.                     |
| इंदगिरि         | राजा                | ३५७                          | उम्बराबह्वेष       | _                     | 946                     |
| इंददम           | सार्थवाहः           | <b>Vo</b>                    | उयहिकुमार          | भवनपतिजातिः           | 963                     |
| इंदपुर          | नगरम्               | २३७,३५७                      | <b>उवज्याय</b>     | चतुर्थः परमेष्ठी      | 9                       |
| इंदसम्म         | इन्द्रजालिकः        | 955,200                      | <b>उवरिमगे</b> विज |                       | <b>३३३</b>              |
| 22              | ब्राह्मणः           | २६८                          | उष्वसी             | अप्सरः                | 930                     |
| इंदसेणा         | राज्ञी              | ३४८-३५०                      | उसभ                |                       | ,993,948,989,           |
| इंदा            | <b>धरणात्रमहिषी</b> | ३०५                          |                    |                       | ,9८३,9८६,२१७,           |
| इंदासणि         | विद्याधरेशः         | ३२३                          |                    |                       | 8,309,308,305           |
| श्वंसेण         | राजपुत्रः           | ३२०-३२३                      | उसमकृड             | पर्वतः                | १८६,३४१                 |
| <b>1</b> 66     | राजा                | 340                          | उत्तभदत्त          | इभ्यो जम्बूपिता       | २,६,०,२५                |
| इकादेवी         | धरणाप्रमहिषी        | ३०५ (टि. ५)                  | उसमपुर             | नगरम्                 | २८७                     |
| "               | दिकुमारी            | 950                          | उसभसामि            | <b>आ</b> चस्तीर्थंकरः | 945,969,968,            |
| 1,              | राज्ञी              | ₹५७                          |                    |                       | ,964-960,988,           |
| इकावदण          | नगरम्               | २१८,३५७                      |                    |                       | ,३० <b>१,३११,३१</b> ५,  |
| इसिवता          | राज्ञी              | २९८,२९९                      | उसभसिरि            | <b>आ</b> चस्तीर्थकरः  | १६२,१८३,                |
| इसिवादिय        | _                   | ५,२७४,३१३,३२६                |                    |                       | 964-966,202             |
| इहाणंद          | मन्त्री 🙎           | ३२७                          | उसभसेण             | ऋषभगणधरः              | १८३                     |
|                 | ŧ                   |                              | उसीरावस            | <b>प्रामः</b>         | 984                     |
| ईसाण            | द्वितीयः कल्पः      | 9६६,9७9,                     | उसुकार             | पर्वतः                | 110                     |
|                 |                     | ३-१०५,३२९,३३१                | उसुवेगा            | नदी                   | 146                     |
| ईसाणइंद         | द्वितीयकल्पस्थन्त्र | ः ३२९,३३१,३३८,               |                    | ष                     |                         |
|                 | ड                   | <b>३३</b> ९                  | पुगणासा            | दि <b>कुमा</b> री     | 960                     |
| डक्स            | जनपदः               | ૧૪५ (દિ. ૪)                  | पुगरह              | अमिततेज्यः स          |                         |
| <b>उड्ड</b>     | •                   | 144 (10. 4)                  | पुगसिंग            | तापसः                 | २६१                     |
| उक्तामुह        | चौरपत्नी            | 113                          | एणियपुत्त          | ो राजा २६५            | 4,266,205,265,          |
| उगासेण          |                     | ۶,۹۰۷,۹۹۹,۹۹۲,               | एणीपुत्त           | J                     | ३००,३०५,३०६             |
|                 | ,                   | <b>३५८,३६८,३६९</b>           | एकीसुम             | "                     | 305                     |
| 44              | कौदुम्बिकः          | 254                          | एरवय               | क्षेत्रम्             | 4,994,204               |
| "<br>उजेणी      | _                   | <b>₹८,४०,४</b> ₹,४ <b>₹,</b> | 23                 | जन्त्रुद्वाय क्षत्रम् | २६१,३३१,३३३,<br>३३४,३३८ |
|                 |                     | 13,45-69,66,60               |                    | भातकीखण्डे क्षेत्र    |                         |
| उज्लिगा         | दरिद्रपुत्री        | 909                          | "<br>पुरावहै       | नदी                   | 1333                    |
| उत्तरकुरा       | _                   | , १९३३,३८४,३२१               | 31.16              | ओ                     | , , ,                   |
| <i>च चर</i> क्र | <b>ब्रह</b> ः       | 154                          | असोवणी             | बिद्या                | v                       |
|                 |                     | • * * •                      |                    |                       |                         |

| नास                        | किम् ?                                  | पत्रम्                      | नाम                          | किम् ?                              | पत्रम्                           |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                            | क                                       |                             | क्ष्यह                       | नवमो बासुदेव                        | r: 46-68,89-53,                  |
| कंस                        | राजा                                    | 111,114,115,                |                              | 94-                                 | ९८,१०४-१०९,३७०                   |
| • • •                      |                                         | -366,366-500                | कत्तविरिय                    | राजा                                | २३५,२३८,२३९                      |
| कंक                        | ऋषिः                                    | 968                         | 22                           | ऋषभवंशजो र                          | ाजा ३०१                          |
| क्कोडय                     | पर्वतः                                  | 940                         | कंदिप्पन                     | देवः                                | <b>२</b> ९२                      |
| कच्छ                       | राजा                                    | 963                         | कमलक्ख                       | यक्षः                               | २४८                              |
| कच्छुहानारय                | नारदः                                   | ३१५                         | कमरुपुर                      | नगरम्                               | 986                              |
| कंचणगिरि                   | पर्वतः                                  | ३२६                         | कमछसिरि                      | धम्मिलपली                           | <b>''</b>                        |
| कंचणगुहा                   |                                         | 940,298,294,                | कमलसेणा                      | 🚶 विमलसेनाधात्रं                    |                                  |
| 2.4.94                     | 111111111111111111111111111111111111111 | २५८                         | कमला                         | )                                   | <b>६</b> ४,६६,७०                 |
| <del>कंच</del> णपुर        | नगरम् ९८                                | ,१११,१९७,३६०                | कमछा                         | विद्याधरी                           | <b>339</b>                       |
| कड़ा<br>इंडा               | शौकरिकपत्नी                             | २६१                         | कमळावती                      | जम्बूपली                            | <b>§</b>                         |
| <sub>म्ठ</sub> .<br>कणगकेउ | विद्याधरेशः                             | 93                          | क्यमाल                       | देवः                                | 965                              |
| कणगगिरि                    | पर्वतः                                  | Ę¢                          | करंक                         | चौरपुत्रः                           | 998                              |
| कणगचित्रा                  | देवी                                    | <b>२२</b> २                 | करालपिंग                     | पुरोहितः                            | 3 <i>25</i>                      |
| कणगनाभ                     | राजपुत्रः                               | 900,900                     | करालवंस                      | राजा श्रमणश्च<br>वापी               | २८६, <b>२८७</b><br>९२            |
| क्रणगपुजा                  | विद्याधरेशः                             | <b>३</b> २६                 | <b>क</b> ठंबुगा              | वापा<br>प्रतिहारी                   | _                                |
| कणगमई                      | विद्याधरराजपुत्री                       | ३२८ (टि. १)                 | कलहंसी<br>कलिंगसेणा          | अतिहारा<br>गणिका                    | १२३,२१७<br>२९३                   |
| क्रणगमाका                  | जम्बूश्वश्रूः                           | Ę                           | कविलगा<br>कविलगा             | दासी                                | <b>३</b> २•                      |
|                            | विद्याभरराज्ञी                          | 66,57,53                    | कविल<br>कविल                 | चम्पेशः                             | ५८,६६,७१                         |
| ))<br>))                   | राजपुत्री श्रमणी                        |                             |                              | वेदसामपुरेशः                        | 962,986.209,                     |
| कणगरह                      | वडपुरेशः                                | 50                          | >>                           |                                     | · 6,292,368,364                  |
| ,,                         | तापसः                                   | ९०,९१                       | ,1                           | वसुदेवपुत्रः                        | 200                              |
| "                          | देवः                                    | 59                          | 2)                           | दासीपुत्रः                          | ३२०,३२१,३२३                      |
| "                          | विद्याभरेशः                             | 5.5                         | कविला                        | धिमाह्रपत्नी                        | 44                               |
| कणगवती                     | जम्बूश्वश्रूः                           | ٩                           | 3,9                          | राज्ञी                              | 48                               |
| कणगवालुया                  | नधी                                     | ६७-६९                       | 1)                           |                                     | ९९,२००,२८२,३६७                   |
| कणगसिरि                    | जम्बूपक्षी                              | ٩.                          | काक्जंब                      | तोसलीशः                             | 6.5                              |
| कणयसळदार                   | प्रदेशविशेषः                            | २२९,२३३                     | काकोदर                       | सर्पः                               | 86                               |
| कणयमाला                    | राजपुत्री                               | ३३२                         | कामत्थाण                     | उपवनम्                              | 295                              |
| कणयक्षया                   | 23                                      | ३२१                         | कामदेव                       |                                     | ७३,२७४,२७८,२७९                   |
| कणयससि                     | राजपुत्रः                               | ३३१,३३२                     | ))                           | बन्धुमतीपिता<br>नर्तकी              | श्रेष्ठी २७९- <b>२८</b> १<br>२८१ |
| कणयसिरि                    | चक्रवर्तिभायां राह                      |                             | कामपहागा                     |                                     |                                  |
| "                          | _                                       | ३२५-३२८,३३८                 | कासप् <b>रागा</b><br>कासप्रक | गाणका र<br>जनपदः                    | 325,925,825,52<br><b>326</b>     |
| **                         | महेन्द्रराजपुत्री                       | <b>३</b> २८                 | कामस्व<br>कामसमिद्           | जनपदः<br>सार्थ <b>वाह</b> ः         | 736                              |
| **                         | सहस्रायुधपनी                            | <b>३</b> २९                 | कामसामस                      | सायपाहः<br>विद्याधरेशपुत्रः         |                                  |
| कंटिय <b>ज्या</b><br>      | अ <b>मणी</b>                            | <b>ξ</b> 9                  | कार्ड                        | मेष:<br>मेष:                        | . 45<br>338                      |
| कंटचढ़ीव<br>क्रणकुषा       | द्वीपः<br>नगरम्                         | <b>૧</b> ૫૦<br>૧ <b>૨</b> ૭ | काळ<br>काळकेस                | विद्याधरनिकायः                      |                                  |
| A 12 m                     | 11164                                   | 14.0                        | 401 00 40 61                 | * - 4 mil - 4 % - 4 mil mil mil mil | . 140                            |

| नाम                                  | किम् ?                  | पत्रम्                       | नाम              | किम् ?                         | पत्रम्                           |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| कालग                                 | <b>चिद्याधर्</b> निकायः | १६४ (टि. ६)                  | कुवेरसेणा        | गणिका                          | 90,99,92                         |
| कालगय                                | ,,                      | १६४ (डि. ६)                  | कुंभ             | राजा                           | ३४७                              |
| काछगी                                | विद्या                  | 96.8                         | कुभक्षण          | दशमीवसहोद                      | रः २४०                           |
| कालगेय                               | विद्याधरनिकायः          | 958                          | कुंभिनासा        | दशयीवभगि                       | नी २४०                           |
| कालंजर                               | <b>अ</b> टवी            | 992                          | कुमुदा           | धम्मिलपत्नी                    | Vo                               |
| कालदंद                               | चौरसेनानीः              | Ęo                           | कुमुदाणंदा       | "                              | v•                               |
| कालमुह                               | राजा                    | ३६४,३६५                      | কুক              | जनपदः                          | ३०५,३४०                          |
| कालसंवर                              | विद्याधरेशः             | 68,57,53                     | कुरुचंद          | राजा                           | 955,900                          |
| कालिया                               | विद्या                  | 968                          | कुरुमती          | राज्ञी                         | 955                              |
| कालिंदसेणा                           | गणिका                   | ९८,१०२-१०४                   | कुसग्गपुर        | नगरम्२७,५८                     | ,६५,७२-७४,७६,१२१                 |
| ,,                                   | जरासन्धपत्नी            | 386                          | कुसद्वा          | जनपदः                          | 99                               |
| कालोद                                | समुद्रः                 | 990                          | <b>कुसला</b>     |                                | क्खवाइणी १४(टि. १)               |
| कासव                                 | ब्राह्मणः               | २८४                          | कुसील            | चौरपुत्रः                      | 998                              |
| "                                    | गीतमर्षेः पूर्वनाम      | <b>३</b> ९२                  | केउमती           | वासुदेवपर्ना                   | २६५                              |
| "                                    | गोत्रनाम                | २८४,२९४                      | , ,,             | वसुदेवपत्नी                    | ३४९,३६७                          |
| <b>कासी</b>                          | जनपदः                   | <b>३०५</b>                   | केकई             | रावणस्य मात                    |                                  |
| किकिधिगिरि                           | पर्वतः                  | <b>२४३</b>                   | 39               | दशरथपत्नी                      | २४१                              |
| किंजंपि                              | द्वीपः                  | २९६                          | केकई             | राजी                           | १७५                              |
| رد م                                 | पक्षी                   | २९६                          | केढव             | राजपुत्रो देव                  |                                  |
| किण्णर                               | देवजातिः                | 930                          | केसव             | कृष्णः ७ <b>९</b> ,८<br>वेद्यः | 0,62,900,900,990                 |
| किण्णरगीय                            | नगरम्                   | १२४,२१७,३३०                  | >>               | <sup>यदाः</sup><br>वासुदेवः    | 9v0,9v2<br>३१२,३१३               |
| किण्णरी                              | नर्तकी                  | २८१                          | ा<br>केसिगपुब्बग | विद्याधरनिका                   |                                  |
| कि सिमती<br>कि कि कर                 | राज्ञी                  | २६८<br>३२६                   | केसिगा           | विद्या                         | 968                              |
| कि सिहर<br>किंग्सिक                  | चारणश्रमणः<br>देवजातिः  | 930                          | कोकास            | शिल्पी                         | <b>\$</b> 3, <b>\$</b> 3         |
| किंपुरिस<br>कंत्रासन                 | यवजातः<br>अटवी          | 9 <b>२</b> २,१२५             | कोंकण            | जनपदः                          | 4 7 1 1<br>2 2 8                 |
| कुंजरावत्त                           |                         | ७७ (टि. ३)                   | कोंकणय           | त्राह्मणः                      | 75,70                            |
| <b>कुणद्वा</b><br>समास               | जनपदः                   | २६९                          | कोंकणवर्डिसय     |                                |                                  |
| कुणारू<br>कुणिम                      | ?)<br>7070              | <b>३५७</b>                   | कोह्की           | नैमि <del>त्ति</del> कः        | 998                              |
| कु <b>ा</b> णम<br>कुं <b>डि</b> णपुर | राजा<br>नगरम्           | <sup>६५७</sup><br>८० (डि. २) | कोडिसिका         | शिला                           | ३०९,३१३,३४८                      |
| कुं <b>डि</b> णिपुर                  | •                       | 60,69                        | कोणिअ            | श्रेणिकपुत्रः र                |                                  |
| कुं <b>डि</b> णी                     | ''<br>नगरी              | ३५७                          | कोंती            | पाण्डुपक्षी                    | 999,998,३५८                      |
| कुंडोद्री                            | तापसपत्नी               | २ १ ९<br>२ <b>१</b> ६        | कोमुइया          |                                | सखी २९०,२९१,३०७                  |
|                                      | सप्तदशस्त्रीर्थंकरः १८० |                              | कोमुया           | नर्त्तकी                       | 262                              |
| कुंदलया                              |                         | ता क्षत्रियाणी ३५५           | कोछइर            | नगरम्                          | ३५५,३५७,३६०                      |
| कुबेरदत्त                            | जम्बूश्वशुरः            | <b>६,</b> २६                 | कोलवण            | वनम्                           | 248                              |
| ,,                                   | गणिकापुत्रः             | ๆ ๆ , ๆ ฉ                    | कोसंबी           | नगरी                           | <b>₹</b> ,₹८,४२,५९, <b>३</b> २१, |
| n                                    | सार्थवाहः               | २२२,२२४                      |                  | ,                              | ३२२,३५६                          |
| <b>कुबेरद्</b> सा                    | गणिका                   | 99                           | कोसका            | जनपद:                          | 9 ६२,२५५,२८३,३०५,                |
| <b>कुबेरसे</b> ण                     | जम्बूश्वशुरः            | ٩.                           |                  |                                | ३६४,३६५                          |
|                                      |                         |                              |                  |                                |                                  |

| नाम          | किम् !              | पत्रम्                                              | नाम        | किम् ?                       | पत्रम्                  |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------|
| कोसिक        | तापसः               | २१६                                                 | गंधार      | विद्याधरनिक                  | ायः १६४                 |
| कोसिकासम     | <b>आश्रमः</b>       | २३८                                                 | ,,         | राजा                         | ३५१                     |
| कोसिय        | ऋषिः                | २३५,२३९                                             | गंधारी     | धम्मिल्लपती                  | \$6                     |
| "            | ,,                  | ३०९                                                 | 2)         | कृष्णपत्नी                   | ७८,७९                   |
| कोसला        | दशरथपत्नी           | २४०,२४१                                             | ,,         | विद्या                       | 368                     |
|              | ख                   |                                                     | गंधिलावती  | विजय:                        | 944                     |
| सहराडवी      | <b>अ</b> टवी        | ९३                                                  | गयनगर      | नगरम्                        | २८७                     |
| स्रगपुर      | नगरम्               | ३३६                                                 | गयपुर      | हस्तिनापुरैल                 | यपराभिधं नगरम् ८९,      |
| खंडपवाय      | गुहा                | १८६,३४१                                             | 50,97      | _                            | ,२८६,३४१,३४५,३५७        |
| खत्तियाणी    | वर्णेः              | <b>રૂપ</b> ષ્દ્ર (વં. ૧૨)                           | गरूछकेड    | रत्नसभ्रयपुरे                |                         |
| खंदमणिया     | लक्किका             | २६१                                                 | गरुठकेतु   | <b>वासुदेवः</b>              | ३१२                     |
| संदिख        | <b>ब्राह्मणः</b>    | 998                                                 | गरुलतुंड   | गारुडिकः                     | २५४                     |
| "            | वसुदेवोपनाम         | <b>17</b> ६, <b>1</b> २७,1८२,                       | गरुखवाहण   | राजा                         | २८७                     |
|              |                     | <b>૧</b> ૮५,૧९३                                     | गरुलविक्सम | विद्याधरराज                  | पुत्रः २१५              |
| खर           | दशप्रीवस्य आता      |                                                     | गरूखवेग    | विद्याधरेशः                  | २ १ ५                   |
| ,,           | दशप्रीवभागिनेयः     | •                                                   | ,,         | वैताव्यस्थमुव                | र्णनाभपुरेशः ३३४        |
| खरग्गीव      | अश्वप्रीवापरनाम     | ३१२                                                 | गिरिकड     | प्रामः                       | १८२ (टि. ३)             |
| खस           | जनपदः               | 986                                                 | गिरिकृड    | ,,                           | <b>૧૮૨,૧</b> ૧૪ (રિ. ૬) |
| खीरकयंब      | उपाध्यायः           | 9८९-9९9                                             | गिरितढ     | ,,                           | 943,948,944,700         |
| खीरोद        | समुद्रः             | 964                                                 | गिरिनगर    | नगरम्                        | ५०                      |
| खेमंकर       | जम्बूद्वीपविदेहें त | धिकरः ३२९-३३२                                       | गिरिनंदण   | पर्वतः                       | ३२९                     |
|              | ग                   |                                                     | गुणवती     | श्रमणी                       | २५८                     |
| गगणनंदण      | नगरम्               | ७९,३६७                                              | गुणसिलय    | नंत्यम्                      | ३,१६                    |
| गगणवल्लह     |                     | ४,२५१,२६२,३२९                                       | गुत्तिमइ   | इभ्यः                        | ३५                      |
| गंगपालिश     | दौवारिकः            | 748                                                 | गोदावरी    | नदी                          | ३५३,३५४                 |
| गंगरक्खिश    | "                   | २८९,२९०,३०६                                         | गोमग्ग     | पर्व                         | ३६९                     |
| गंगसिरि      | ब्राह्मणी           | 205,300                                             | गोमुह      | श्रेष्ठिपुद्मः               | 938-983                 |
| गंगा         |                     | (ટિ. ૧ <b>૧</b> ),५૮,७९,                            | गोयम       | ब्रह्मणः                     | 993                     |
|              |                     | १,१८६, <b>१९२</b> ,२१८, ।<br>९, <b>२</b> ३३,३०३-३०५ | ,,         | वसुदेवकृतिम                  |                         |
| गंगादेवी     | देवी                | 946,389                                             | >>         | गोत्रम्                      | 9२६,१२७,१८२             |
| गंगासायर     | तीर्थम्             | ३०५                                                 | 27         | उपाध्यायः<br>ऋषिः            | 1 <b>९</b> १<br>२९२     |
| गंगिछा       | सार्थवाही           | ำช                                                  | ,,<br>,,   | <sub>ऋष</sub> .<br>ऋष्णपत्नी | 96                      |
| गंधमादण      | पर्वतः              | 9६५,9६६                                             | गोरी       | कृष्णपना<br>विद्या           | 958                     |
| गंधव्य       | विद्या              | 968                                                 | "<br>गोरिक | विद्याधर <b>ि</b> क          |                         |
| "            | देवजातिः            | २७४                                                 | गोरिपुंड   | विद्या <b>धरः</b>            | 938                     |
| गंधब्वदुत्ता |                     | ,,१२८,१३२,१३३,                                      | गोविंद     | कृष्णनाम                     | 69                      |
| •            |                     | ६,१७८,२८२,३६७                                       |            | घ                            |                         |
| गंघसमिद      | नगरम्               | 9६६,9६९                                             | घणरह       | राजा                         | 9649                    |
| गंघार        | जनपदः               | ७८,१६६                                              | ,,         | तीर्थकरः                     | ३३३-३३५,३३७,३३%         |

| नाम                      | किम् ?                         | पत्रम्                    | नाम                  | किम् १                              | पत्रब्                            |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| घणविज्ञया                | धरणात्रमहिषी                   | ३०५                       | बारुवंद              | राजपुत्रः                           | 258,848                           |
| • •                      | च                              |                           | चारुणंदि             | गोपः                                | 240                               |
| चक्रपुर                  | नगरम् २१९,२                    | 46,269,260                | चारुदत्त रे          | श्रेष्ठी '                          | 124-126,122-184,                  |
| चकाउह                    | राजा श्रमणश्र                  | २५८                       | चारुसामि 🕽           | 980,                                | 186,940,949,943,                  |
| ,,                       | अजितजिनगणधरः                   | ३०९,३१०,                  |                      |                                     | 948,960,284                       |
| ,,                       |                                | 80-383,386                | चारुमती              | राज्ञी                              | २९३                               |
| चक्खुकंता                | कुलकरपत्नी                     | 946                       | ,,                   | शतायुधराजप                          |                                   |
| चन्खुम                   | कुलकरः                         | १५७,१५८                   | चारुमुणि             | चारणश्रमणः                          | 933                               |
| चंडकोसिअ                 | तापसङ्कलपतिः                   | २९८                       | चित्तकणया            | दिकुमारी                            | 95.                               |
| ,,                       | सर्पः                          | २ <b>९</b> ९,३००          | वित्रगुत्तः          | श्रमणः                              | 298                               |
| चंडवेग                   | विद्याधरराजपुत्रः ः            | १३०,२४५,२४६               | वित्तगुत्ता          | दिकुमारी                            | 960                               |
| चंदसीह                   | दूतः                           | २७६,३११                   | चित्तचूल             | देवः                                | <b>३</b> २९                       |
| चंदकंता                  | कुलकर्प <b>क्षी</b>            | 940                       | चित्तमति             | पुरोहितपुत्रः                       | २५९,२६०                           |
| चंदकित्ति                | राज्ञी                         | ३३०                       | चित्तमाळा<br>चित्तरह | राज्ञी<br><b>अ</b> मिततेजसः         | <b>२५</b> ८                       |
| ,,                       | राजा                           | ३५७                       | चित्रविरिध           |                                     |                                   |
| चंदजसा                   | कुलकर्पली                      | 940                       | वित्तवेग             | विद्याधरराज <b>ु</b><br>विद्याधरेशः |                                   |
| 29                       | ब्राह्मणी                      | ३१५                       | चित्तवेगा            | विद्याधरराजपु                       | २ <b>२७</b><br>इत्री २ <b>१</b> ५ |
| चंदणपुर                  | नगरम्                          | २९३,२९४                   | चित्रसंण             | म्पकारः<br>सूपकारः                  | हुत। र १५५<br>२४०                 |
| चंदणवण                   | वनम्                           | २३५                       | चित्तसेणा            | गणिका                               | 243                               |
| चंदणसायर                 | चारणश्रमणः                     | ३३४ (टि. ३)               | विसा                 | दिकुमारी                            | 960                               |
|                          | द् चारणश्रमणः                  | ३३४                       | चिलाइगा              | नर्तकी                              | ३२५                               |
| चंदतिलय                  | विद्याधरराजपुत्रः              | ३३४,३३५                   | चिछणा                | राशी                                | 3                                 |
| चंदमती                   | राज्ञी                         | 96                        | चीणश्थाण             | जनपदः                               | 986                               |
| चंदसिरी                  | इभ्यपनी                        | 88                        | चीणभूमि              | <b>&gt;&gt;</b>                     | 186                               |
| चंदा                     | नदी                            | 46                        | <b>बुछहिमवंत</b>     | पर्वतः                              | ११०,३४१,३४५                       |
| चंदाभ                    | विद्याधरेशः                    | २५ <b>१</b> ,३६७          | चेइ                  | जनपदः                               | 968,980,988                       |
| **                       | ब्रह्मदेवलोके विभानम्          |                           | चेहपइ                | शिशुपालः                            | <•                                |
|                          |                                | २८७                       | चोन्खवाइणी           | धर्मः                               | 98                                |
| ,,,                      | राजा                           | ३६४                       |                      | छ                                   |                                   |
| चंदाभा                   | राजी                           | <b>९०,९१</b>              | <b>छत्ताकार</b>      | नगरम् '                             | २५८                               |
| चंदायण                   | तपोविशेषः                      | ३३१                       | <b>छले रू</b> व      | उद्यानम्                            | <b>\$\$</b> 8                     |
| चंदाहत                   | देवः                           | २६४                       |                      | <u>্</u>                            |                                   |
| चमर                      | अधुरेन्द्रः                    | २७५,३२४                   | जहणा                 | राज्ञी                              | 339                               |
| चमरचंचा                  | नगरी २१५,२७५,३                 | १७-११९,१२१                | <b>बर</b>            | राजा<br>नदी                         | ००१६                              |
| चमरविंचा }<br>चमरचेंचा } | ,,                             | <b>३२</b> ३(टि. २)        | जडणा                 | नयः<br>देवजातिः                     | 11,115,157,365                    |
| चंपा                     |                                |                           | जक्स<br>जक्सद्य      | दवजातः<br>गायापतिः                  | 3.0                               |
| 410                      |                                | ३,१६,५३,५४,<br>•३,०३६,०५० | जिम्सक               | जादापाः                             | <b>७</b> ६                        |
|                          | ५७,५८,६९,७१,।<br>१५३-१५५,१८०,२ |                           | जगनंदण               | नारणश्रमणः                          | 305<br>vec 505 ans                |
| चारणञ्जबक                | नगरम्                          | 964                       | 41.1.44.4            | नार्यश्रम्यः                        | ३ <b>१०,३१३,३१</b> ४,             |
| 4114944                  | 4.46.4                         | 164                       |                      |                                     | <b>₹</b> 9९,३२४                   |

| नाम          | किम्?              | पत्रम् ¦                              | नाम                 | किम् ?            | पत्रम्                |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| जहाउ         | विद्याधरः          | २४३                                   | जलणपभ               | नागकुमारदेवः      | ३००,३०३–३०५           |
| जडिलको सिय   |                    | ३२३                                   | जलणवेग              | विद्याधरेशः       | 938                   |
| जणक          | मिथिछेशः           | 143,289                               | जङविरिभ             | स्यवंशीयो राजा    |                       |
| जणयतणया      | सीता रामपत्नी      | २४२                                   | जलावत्ता            | अटवी              | 230                   |
| जण्हवी       | नदी                | ३०५                                   | जवण                 |                   | ३८,६२,१४६, <b>२९६</b> |
| जण्हुकुमार   |                    | १००,३०२-३०४,                          | "                   | द्वोपः            | 985                   |
| 9-           |                    | રેવર્ષ                                | जसम्मीव             | विद्याधरः         | 933                   |
| जसदत्ता      | ब्राह्मणी          | ३०                                    | जसभद्दा             | ब्राह्मणी         | ३२०                   |
| जनवक         | त्रिदण्डी          | १५१,१५२                               | <b>जसमती</b>        | जम्बूपन्नी        | · · ·                 |
| जम           | लोकपालः            | 964,224,282                           | 53                  | धम्मिलपली         | २७,३१,७२              |
| ,,           | विद्याधरराजपुत्रः  | २४०                                   | 11                  | सार्थिपक्षी       | 3 €                   |
| जसदग्गी      | तापसः              | २३५–२३८                               | 99                  | धम्मिलपनी विद     |                       |
| जमदंड        | दुर्गपालः          | २९४                                   |                     | शान्तिजिनपत्नी    | 380                   |
| जमपास        | <b>मात</b> न्नः    | २९४                                   | "<br>जसमं           | अमात्यः           | 228                   |
| जमुणा        | नदी                | ३६८                                   | जसवती               | राज्ञी            | 239                   |
| जंबव         | विद्याधरामात्यः    | २४३                                   | जसवंत               | कुलकरः            | 946,969               |
| जंबवती       | ऋष्णपद्मी ७९,      | ८०,९७,९८,१०४,                         | जसोया               | नन्दगोपपक्षी      | 368                   |
| <u></u>      | A                  | १०७,१०९                               | जसोहरा              | राज्ञी            | 73                    |
| जंबवंत       | विद्याधरेशः        | ا کی د                                | 23                  | दिकुमारी          | 9 6 0                 |
| जंबू         | इभ्यपुत्रः श्रमणश् | ा <b>२</b> −४,६− <b>१</b> ०,<br>१२−१६ | ,,                  | विद्याधरराजपत्नी  |                       |
| जंबूका       | व्राह्मणी          | 320                                   | ,,                  | 39                | ३३०                   |
| जंबूदीव      | _                  | ४,८७,१६ <b>६,१७</b> १,                | जाणई                | राजपुत्री         | २४२ (टि. २)           |
| •            | ,,२२८,२५७,२६१      |                                       | जायवपुरी            | द्वारिका नगरी     | . હું                 |
| , , , , , ,  |                    | -236,334,388                          | जालवंती             | विद्या            | २४४ (पं. २६)          |
| जय           | राजा               | 966                                   | जावण                | जनपदः             | ६२ (टि. ३-४)          |
|              | चकवर्ता            | 968                                   | जावति               | नदी               | २६१                   |
| "<br>जयग्गीव | <b>उपाध्यायः</b>   | 976                                   | जिणगुत्त            | श्रेष्ठिपुत्रः    | 998                   |
| जयंत         | राजपुत्रः श्रमणश्च |                                       | जिणदुत्त            | ,,                | 998                   |
|              | राजपुत्रः          | <b>३३४,३३५</b>                        | जिणदत्ता            | राज्ञी            | २६१                   |
| जयंती        | दिक्कुमारी         | 950                                   | ,,                  | श्रमणी            | २८७                   |
| जयपुर        | नगरम्              | ७,२०६                                 | जिणदास              | इभ्यपुत्रः        | २५                    |
| जयसत्तु      | पोतनाधिपः          | 968                                   | 79                  | श्रेष्टिपुत्रः    | 998                   |
| जयसेण        | राज9ुत्रः          | ९८,१०१,१०३                            | 99                  | सार्थवाहपुत्रः    | २८४-२८६               |
| जयसेणा       | जम्बूक्षश्रृः      | Ę                                     | "                   | શ્રેશી            | २९५,२९६               |
| जर           | वसुदेवपुत्रः       | ३६०                                   | जिणदासी             | सार्थवाहपनी       | २९४                   |
| जरासंघ       |                    | :0,67,996,998,                        | जिणदेव              | थ्रेप्टिपुत्रः    | 998                   |
|              |                    | ९,३६४,३६५,३६९                         | जिणवालिय            | "                 | 998                   |
| जलणजडी       |                    | णश्च २७६,२७७,                         | 33                  | <b>सुवर्णकारः</b> | २९६,२९७               |
|              |                    | ३१०-३१३,३१९                           | <b>जिण्णु</b> ज्ञाण | उद्यानम्          | २०९                   |

| नाम                | किम् ?                        | पत्रम्                        | नाम              | किम्!              | पत्रम्              |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| जियभय              | राजा                          | 964                           | तालुग्घाडणि      | विद्या             | y                   |
| जियसत्त            | कौशाम्बीशः                    | ३९ (टि. ६)                    | ताबस             | श्रेष्ठी           | 68,66               |
| जियसत्तु           | कुशाप्रपुरेशः श               | ात्रुदमन-                     | तिज्ञा           | दशप्रीवभगिनी       | २४०                 |
| •                  | अमित्रदमनेत्यपरन              | _                             | तिणपिंगु         | राजा               | 966                 |
| ,,                 | <b>अवन्ती</b> शः              | ३६,४९                         | तिपुर            | नगरम्              | ३२८                 |
| ,,                 | कौशाम्बीशः                    | 35                            | तिमिसगुरा        | वैताव्यस्था गुहा   | 9<६,३४१             |
| "                  | चम्पेशः अमित्रदर              | _                             | तिरिक्खमणी       |                    | 968                 |
| ,,                 | भृगुकच्छेशः                   | ७४                            | तिरिक्खरणी       | ,,                 | 68                  |
| "                  | गजपुरेशः                      | 68                            | तिलय             | राजा               | ३३७ (टि.१)          |
| "                  | विजयखेटेशः                    | 929                           | . "              | <b>त्रक्षः</b>     | ३४५                 |
| "                  | वीतशोकेशः                     | 908                           | तिलवत्थुग        | समिवेशः            | <b>95</b> 4,958     |
| "                  | इन्द्रपुरेशः                  | २३७                           | <b>तिलोत्तमा</b> | अप्सरः             | 9 ३ ०, ३ ३ <b>२</b> |
| ,,                 | -                             | -२७०,२७३,२७४,<br>२७९          | तिबिद्ध }        | वासुदेवः २७६       | ,२७७,३११–३१५        |
|                    | भहिलपुरेशः                    | २८६,२८७                       | तिसार            | दशप्रीववैमात्रेयः  | २४०                 |
| "                  |                               | ,२९७,३४८–३५०                  | तिसेहर           | विद्याधरेशः        | २४५,२४६             |
| "                  | साकेतेशः                      | 805,005                       | तुंबरु           | देवजातिः           | १२७,१३०             |
| ,,<br>जीवजसा       | राजी                          | 196,998,३६९                   | तेंदुभ           | हस्ती              | <b>२१४</b> –२१६     |
| जीवंतसामि          | तीर्थंकरमृतिः                 | \$10,115,445<br><b>\$</b> 9   | तोयधारा          | दिक्कुमारी         | १५९                 |
| जाबतसाम<br>जीवसामि |                               | ६१ (डि. ८)                    | तोसिं            | नगरी               | <del>\$ \$</del>    |
| जापसाम<br>जुगंधर   | "<br>श्रमणः                   | 907-908                       |                  | থ                  |                     |
| जीइपहा             | राज्ञी                        | <b>₹१३</b> ,३१४,३२३           | थंभणी            | विद्या             | u                   |
| जो <b>इ</b> माला   | विद्याध <b>रराज्ञी</b>        | ₹1 <b>₹,</b> ₹1°,₹ <b>₹</b> ₹ | थिमिय            | तृतीयो दशारः       | ७७,३५८              |
|                    |                               |                               | थिमियसागर        | राजा               | ३२४,३३८             |
| जोइवण              | वनम्<br><del>देवसम्ब</del> र् | ३१६,३१७,३१९                   |                  | द                  |                     |
| जोइसाक्य           | देवजातिः                      | 930                           | दुवस्य           | राजा               | ३७५,२७६             |
|                    |                               |                               | 11               | "                  | ३५७                 |
| टंकण               | जनपदः                         | 986,943                       | दृढचित्त         | श्रमणः             | 88                  |
|                    | <b>3</b>                      |                               | द्वधम्म          | <b>इ</b> भ्यपुत्रः | २४,२५               |
| इंडवेग             | विद्याधरराजपुत्रः             | 584                           | ,,               | श्रमणः             | ४९                  |
| डिंभगसम्म          | दूतः                          | ३४९,३५०                       | >>               | देवः               | 909                 |
|                    | त त                           |                               | "                |                    | मार्दे तीर्थकरः २२३ |
| तक्खसिका           | नगरी                          | 966,960                       | दढिधिति          | श्रमणः             | ४९ ( दि. १ )        |
| तमतमा              | सप्तमनरकः                     | २७८                           | दढनेमि           | समुद्रविजयपुत्रः   | vv                  |
| तमंतग              | श्रेष्ठिपुत्रः                | 138,936,980                   | दढप्यहारि        | उपाध्यायः          | 3 \$                |
| तंबकछ              | हस्ती<br>>                    | र्वेड्४                       | दढरह             | राजपुत्रः          | 99४ (हि. ३)         |
| तंबचूक             | देवः                          | ३३५                           | "                |                    | 3,336,335,380       |
| तामिलती            | 40.                           | 9,62,984,340                  | दढरोघ            | राजपुत्रः          | ११४ (हि. ३)         |
| तारग               |                               | ,२१३,२१६,२१७                  | दढविसि           | श्रमणः             | ४९ (हि. १)          |
| तारा               | राज्ञी                        | २३५,२३८                       | दृढच्य           | 77                 | ४९                  |

| नाम                  | किम् ?                     | पत्रम्        | नाम       | किम्?               | पन्नम्                      |
|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| दंडग                 | गोपः                       | २६९,२७८       | हुपय      | राजा                | <i>ई ६</i> ४                |
| दंडविरिय             | ऋषभवंशीयो राज              | T 309         | दुप्पसह   | राजपुत्रः           | ७९,८०                       |
| दंडवेग               | <b>उ</b> पाध्यायः          | २३०           | दुमरिसण   | राजा                | 9 ৬ ४                       |
| 17                   | विद्याधरराजपुत्रः          | २४६           | ,,        | >>                  | २९४                         |
| दुस                  | सार्थवाहपुत्रः             | 359           | दुमविसण   | ,,                  | १७४ (हि. ३)                 |
| दंतमहण               | श्रमणः                     | ३३५           | दुमसेण    | युवराजः             | ७९                          |
| दंतवक                | राजा                       | ३६४,३६५       | ,,        | राजा                | १ ४४ (टि. ३)                |
| दमघोस                | ,, 60                      | ,998,348,344  | दुम्मुह   | दासः                | २९३,२९७                     |
| द्मदत्त              | वणिग्                      | <b>२९५</b>    | दुसार     | दशयीववैमात्रेयो     | श्राता २४०                  |
| दमियारि              | प्रतिवासुदेव:              | ३२५,३२६,३३८   | दूसण      | दशप्रीवभागिनेयः     | <b>२४२,</b> २४४             |
| दसग्गीव              | ,,                         | २४०           | देवई      | ध <b>म्मिलप</b> नी  | 90                          |
| दसपुर                | नगरम्                      | ४७            | 73        | वसुदेवप <b>र्शा</b> | ७८,६२,९८,                   |
| दसरह                 | राजा रामपिता               | २४०–२४३       |           |                     | ३६८,३६९                     |
| दुसार                | <b>अन्धक</b> वृष्णिपुत्राः | 30,06         | देवक      | राजा                | ३६८                         |
| दुहरह                | राजपुत्रः                  | 998           | देवकुरा   | क्षेत्रम्           | ३२३                         |
| दहिसुह               | विद्याधरेशः २३०            | ,284,286,364  | देवगुरु   | श्रमणः              | २१९                         |
| दामोयर               | कुला:                      | 46,60-63      | देवतिलय   | नगरम्               | २४५ ( टि. ७ )               |
| दारग                 | सार्थः                     | ८९ (हि. ५)    | देवदस     | <b>ग्रामे</b> श्चः  | २८४,२८७                     |
| दारुग                | ,,                         | ७८,८१,८२,९८   | देवदेव    | <b>प्रामेशः</b>     | 9 <b>८२,<u>9</u>९३,</b> 9९९ |
| दारुण                | शौकरिकः                    | २६१           | देवपुत्त  | संखरथापरनाम         | ३०८,३०९                     |
| दाह                  | चौरः                       | 998           | देवयदिण्ण | ब्राह्मणः           | २९                          |
| दाहिण दुभरह          | क्षेत्रम् २३५              | ,,२८७,३१०,३१९ | देवरमण    | <b>उ</b> वानम्      | ३२ <b>९</b> ,३२२            |
| दाहिणभरह             | ,,                         | 943           | देववण्णणी | विद्याधरराज्ञी      | २४०                         |
| दाहिणस्यग            | पर्वतः                     | 960           | देवसामपुर | नगरम्               | १८२ (हि. २)                 |
| दिण्णग               | प्रद्युन्नस्यापरनाम        | ९२            | देवानंदा  | राज्ञी              | ३३४                         |
| दिति                 | राज्ञी                     | 964,964,966   | देविक     | नैमित्तिकः          | २३१                         |
| दितिपयाग             | तीर्थम्                    | १९२           | देवी      | राज्ञी              | 386                         |
| दित्तचूछ             | विद्याधरेशः                | <b>३</b> ३०   |           | ध                   |                             |
| विवायर               | देवः                       | 957,953       | धण        | सार्थवाहः           | ५०,५२                       |
| विवायरदेव            | अमिततेजसः सा               |               | 1,        | राजपुत्रः           | 908                         |
| दिवायरपम             | ,,                         | 396           | 22        | वणिक्पुत्रः         | ३३८                         |
| दिवितिलग             | नगरम्                      | २३१,२४५       | धणअ       | दुर्गपालः           | <b>Ę</b> 9                  |
| विग्वचूड             | देवः                       | ३२४           | धणद       | इभ्यः               | २६                          |
| दिसापो <b>क्सि</b> य |                            | 90            | 13        | देवः                | 60                          |
| दिसासंवाह            | <b>श्रामः</b>              | 984           | धणदुत्त   | सार्थवाहः           | 992                         |
| दीवसिष्ट             | नैमित्तिकः                 | ३१७           | 32        | वणिक्               | ३३३                         |
| दीहबाहु              | राजा                       | ३५७           | धणद्त्रा  | सार्थवाही ं         | २७                          |
| दुजोहण               | "                          | 63,53,58      | घणदेव     | सार्थवाहः           | ५९,६०                       |
| दुइंत                | राजपुत्रः                  | 908           | 7)        | <b>બ્રે</b> છી      | 998                         |
| -                    | _                          |               |           |                     |                             |

| नास                     | किम् १              | पत्रम्            | नाम                                       | किम् १                      | पत्रम्                |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| घणपुंजत                 | <b>चौरः</b>         | YY                | वन्मिक्टवरियं                             | प्रन्यः                     | २७                    |
| भणिसत्त                 | श्रेष्ठी            | 998               | धरण                                       | सप्तमो दशारः                | ७७,३५८                |
|                         | वैश्यः              | 990               | -                                         | नागेन्द्रः                  | 963,952,242,          |
| ))<br>))                | वणिक्               | २५७               | 9,                                        |                             | 1,206,396,328         |
| भगवति                   | स्रार्थवाहः         | ६१,६२             | घरणिजढ                                    | ब्राह्मणः                   | 340                   |
| घणवती                   | विद्याधरी           | ३६७,३६८           | वरणिसेण                                   | राजपुत्रः                   | ३३४                   |
| घणवय                    | राजा                | 368               | धाइसंड रे                                 | द्वितीयो द्वीपः             | 990,909,903,          |
| धणवसु                   | सार्थवाहः           | २७,७२             | धायइसंद                                   |                             | ,                     |
| "                       | सार्थबाह्युत्रः     | 45                | भारण                                      | वणिग्                       | 254                   |
| "                       |                     | ६२                | चारिणी                                    | जम्बूमाता                   | . २,२५                |
| 37                      | ग/<br>वणिक्         | ३ ३ ३             | **                                        | पोतनपु <b>रेशपक्री</b>      | 9.0                   |
| भणसिरी                  | जम्बूश्वश्रूः       | •                 | 23                                        | कुशामपुरेशराज्ञी            | २७                    |
| 99                      | सार्थवाहपक्षी       | ४९-५२             | 23                                        | कौशाम्बीराजपत्री            | ३८                    |
| ))                      | गायापतिभार्या       | 45                | 99                                        | <b>उज्जयिनीराज</b> पत्नी    | 89                    |
| "                       | धस्मिलप्रशी         | Vo                | "                                         | मृगुकच्छे <b>श</b> पशी      | 48                    |
| "                       | <b>वसुदेवपक्षी</b>  | 956,262,360       | ,,,                                       | गजपुरेशपनी                  | 68                    |
| 99                      | राजपुत्री           | ३२८               | 91                                        | जनकराजपकी                   | २४१                   |
| "                       | देवी                | ३२८               | 97                                        | मथुरेशपत्री                 | २८४                   |
| भ <b>ण्णिया</b>         | दरिद्युत्री         | 909               | 97                                        | सुमेघराजपन्नी               | 306                   |
| भवंतरि                  | सार्थवाहः           | २३५-२३७           | धितिवर                                    | श्रमणः                      | ३३६                   |
| भग्म                    | पश्चदशस्तीर्थकरः    | 936               | धितिसेणा                                  | विद्याधरराजपश्री            | ३३४                   |
| धम्मघोस                 | चारणश्रमणः          | 90                | धुंचुमार                                  | राजा                        | 966                   |
| <b>धरमचक</b>            | धर्मचक्रम्          | 389               | भूमकेउ                                    | देवः                        | ८४,९१,९३              |
| धरम <b>पन्न</b> वाङ     | तपोविशेषः           | ३२६               | "                                         | विमानम्                     | 59                    |
| <b>धम्मदास</b>          | श्रमणः              | 85                | ध्मसिङ }                                  | विद्याधरः                   | 9३९,9४०,9५०           |
| धरमनंद                  | चारणश्रमणः          | 240               | भूमसी <b>इ</b> ∫                          |                             |                       |
| <b>भ</b> म्मपि <b>श</b> | श्रमणः              | 85                |                                           | न                           |                       |
| धम्मसित्त               | सार्थवाहः           | 229               | नगई                                       | राजा                        | 200                   |
| भम्मरह                  | श्रमणः              | 85                | नत्थियवाय<br>नंद                          | मतम्                        | २७५                   |
| **                      | ,,                  | VY                | गय                                        | चारणश्रमणः                  | 928                   |
| 9)                      | श्रेष्ठिपुत्रः      | 198               | ,,,                                       | स्पकारः<br>गोपः             | 399,792               |
| 3)                      | चारणश्रमणः          | २५७               | , ,,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                             | ३६९,३७०               |
| "                       | श्रमणः              | २८६               | नद्ण                                      | अमात्यपुत्रः<br>वणिक्पुत्रः | ३८<br>३३८             |
| "                       | 7)                  | ३२३               | "<br>नंदणगिरि                             | श्रमणः                      | <b>३</b> २८           |
| धिमक                    | तापसपुत्रः          | 343               | नंदणपुर                                   | नगरम्                       | <b>३२८</b>            |
| धिमाह                   |                     | पुत्रः राजा च २६- | नंदणवण                                    | रैवतासने वनम्               | ७७,८२                 |
|                         |                     | ,47-44,46,49,     | ,,                                        | -                           | ,,900,250,228         |
|                         |                     | 3,00,02-68,06     | 23                                        | ,,                          | <b>રરૂ</b> પ (દિ. ર ) |
| "                       | समुद्रदत्तसार्थवाहः |                   | ,,                                        | मेरसत्कं बनम्               | 755,375               |

| नाम              | किम् ?              | पत्रम्       | नाम              | किम् १               | पत्रम्             |
|------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------|
| नंदपुर           | नगरम्               | <b>३</b> •   | नवमिका           | दिकुमारी             | 960                |
| नंदमती           | राज्ञी              | २८७          | नवमिया           | शकाप्रमहिषी          | ३२८                |
| नंदा             | सार्थबाहपत्नी       | 993          | नइसेण            | राजा                 | ३५७                |
| 22               | परित्राजिका         | 949,947      | नाइक             | गाथापतिः             | 25                 |
| ,,               | दिकुमारी            | 960          | ,,,              | 92                   | २८३.               |
| "                | राज्ञी              | २८७          | नाइका            | राष्ट्रीढपनी         | 29-23              |
| नंदावस           | प्राणतकल्पे विमानम् | १ ३२४        | नाग              | देवजातिः             | 44                 |
| <b>नंदिग्गाम</b> | प्रामः सन्निवेशस    | १७१,१७३,१७४  | नागधर            | देवमन्दिरम्          | £4,60,69,300       |
| नंदिघोसा         | शिला                | २४०          | नागदुत्त         | राष्ट्रीदः           | 29                 |
| नंदिणी           | राज्ञी              | २८७          | "                | सार्थवाहपुत्रः       | 44                 |
| नंदिभूति         | त्राह्मणः           | ३२०          | नागद्त्रा        | धम्मिल्लपत्नी        | ६५,६६              |
| नंदिमित्त        | गोपः                | ३३४          | "                | गाथापतिभार्या        | २८३                |
| नंदिवच्छ         | <b>बृक्षः</b>       | ३४१          | नागदिणा          | सार्थवाहपत्नी        | 44                 |
| नंदिवद्यण        | श्रमणः              | 64           | नागपुर<br>नागराय | नगरम्<br>देवः        | ३३८<br>१२५,१६३,२५२ |
| नंदिवद्या        | दिक्सारी            | 960          | नागवसु           | सार्थ <b>वा</b> हः   | \$4                |
| नंदिसेण          |                     | 994,990,992  | नागसद्ध          | गायाप तिपुत्री       | . 368              |
| ,,               | राजपुत्रः           | 333          | नागसेण           | <b>वणिग्</b>         | 232,233            |
| "                | 79                  | 358          | नागाहिब          | धरणेन्द्रः           | 758                |
| नंदिस्सर }       |                     | ८७,९०,१५३,   | नागिद            |                      | 44                 |
| नंदीसर ∫         | अष्टमो द्वीपः       | १७१,२३६,३२८  | नागी             | "<br>नागकुमारदेवी    | 300                |
| नंदुत्तरा        | दिकुमारी            | 9 6 0        | नाभि             | कुलकरः               | 146,945,959,       |
| नमि              | एकविंशस्तीर्थकरः    | 999,298      |                  | Con me               | 968,308            |
|                  | २६६,                | २७१,३०९,३४८  | नामेय            | आ <b>यस्तीर्थकरः</b> | 395                |
| 19               | विद्याधरेशः १६३,    | १६४,१७८,१८६  | नारय             | देवः                 | 920,930            |
| "                | राजपुत्रः           | <b>३</b> 06  |                  | उपाध्यायः            | 165-153            |
| नमुई             | युवराजः             | . 68         | "                | <b>प्रामेशः</b>      | 953                |
| 39               | पुरोहितः            | 126-139      | "                | 2)                   | 153                |
| नयणचंद           | विद्याधरेशः         | २६४          | नारय-सामि        |                      | •,८३–८५,९१,९३,     |
| नयरतिक्रय        | ,,                  | ३३७          |                  |                      | ८,३२५,३५७,३६८      |
| नरगिरि           | राजा                | ३५७          | निषालोप          | नगरम्                | 240                |
| नरसीह            | विद्याघरेशः         | \$40         | निषामिया         | दरिद्रपुत्री         | 902-908,906        |
| नकदाम            | विणक्               | 258,254      | नियही            | नदी                  | 116                |
| नकपुत्त          | राजा                | २९६          | निसुंभ '         | विद्या               | 154                |
| निलम्बेड         | **                  | ३३१          | निस्सिरीय-}      |                      |                    |
| निक्षणसह         | नगरम्               | ९२           | गोषम             | ज्ञाह्मणः            | 993                |
| निष्णिगुम्म      | अच्युते विमानम्     | २६१          | निष्यसत्तु       | राजा                 | २८६                |
| निछणिसभ          | नगरम्               | 906          | नीछ              | विद्याघरेशः          | 960                |
| निक्रणी          | महाविदेहे विजयः     | २६१          | नीळकंड           | विद्याधरेशपुत्रः     | 960,969,           |
| गिलिभीसह         | नगरम्               | ९२ ( डि. ३ ) |                  |                      | २०१,३०८            |

| नाम                | किम्!                 | पत्रम्                                  | नाम             | किम्!             | पत्रम्               |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| गीकगिरि            | पर्वतः                | 960                                     | पडमिणी          | नर्तकी            | . २८२                |
| नीक्जसा            | बसुदेवपत्नी १७८       | -969,863,380                            | पश्चिमस्पग      | पर्वतः            | 96.                  |
| <b>नीकंश</b> णा    | विद्याधरराजपती        | 960,969                                 | पर्मुच )        |                   | 68,59-900,           |
| 33                 | 19                    | 390                                     | पञ्चमसामि       | कृष्णपुत्रः       | 904,908,906,         |
| गीकंधर             | विद्याधरेषाः          | 960                                     | पञ्चसिरि        |                   | 190                  |
| नीकवंत             | पर्वतः                | 9 4 4                                   | पंचनदी संगम     | प्रदेशः           | २६४ (पं. २५)         |
| नेगमेसि            | देवः                  | 50                                      | पंचयञ्च         | कृष्णस्य शङ्काः   | 96                   |
| नेसि               | द्वाविंचस्त्रीर्थकरः  | 00                                      | पंचसमग्गीव      | विद्याधरेशः       | २४०                  |
| नेसिनारव           | नारदः                 | 396                                     | पंचासग्गीव      | 23                | २४०                  |
|                    | q                     | •                                       | पविरूष          | कुलकरः            | 94<                  |
| पं <b>सुमृ</b> लिग | विद्याधरनिकायः        | 968                                     | पदमाणुभोग       | प्रन्थः           | 8                    |
| पंसुमूछिगा         | विद्या                | 968                                     | पंडिका }        | शय्यापालिका दार   | ी २९९,२२०            |
| पश्ड               | नगरम्                 | इ ५ ५                                   | पंडितिका 🕽      | वाञ्चानाकमा द्वार | 111)                 |
| पहडाण              | 2)                    | 958                                     | पंडिया          | अम्बधात्री        | 149                  |
| पडमगाइ             | राजपुत्रः             | VV                                      | पंडु            | राजा              | 114,354,354          |
| पडसरह              | वीतशोकेशः             | <b>२३,२</b> ४                           | पंडुग           | विद्याधरनिकायः    | 168                  |
| "                  | <b>ह</b> स्तिनापुरेशः | 936                                     | पंड्रगी         | विद्या            | 958                  |
| **                 | <b>मिथिलेशः</b>       | २३६,२३७                                 | danti           | >>                | 368                  |
| ,,                 | कोलयरपुरेशः           | ३५६,३५८,३६०                             | पण्णगराह्       | धरणेन्द्रः        | १२७                  |
| "                  | राजा                  | 348,344                                 | <b>प्रथानम्</b> | **                | 963                  |
| पडमख्या            | राजपुत्री             | 339                                     | पण्णगाहिव       | 23                | १५२                  |
| पडमसिरी            | जन्तूपत्नी            | Ę                                       | पण्णसी          | विद्या ५२-५       | <b>८,९६–१००,१०८,</b> |
| 99                 | भस्मित्रराजपत्नी      | Vo                                      |                 | 928,958,286       | ,३०८,३२९,३३०         |
| "                  | सार्यवाहपनी           | 295                                     | पमंकरा          | नगरी              | 390                  |
|                    | चकवर्तिभार्या         | 239,232,235                             | पभव             | जम्बूशिष्यः राजा  | पुत्रः २,            |
| **                 | वणिकपूर्वी            | 256                                     |                 |                   | v-90,92-9E           |
| "                  | वसुदेवपत्नी           | 240,360                                 | पंभाकर          | ·अमिततेजसः सार    | क्तः ३१८             |
| पडमसे <b>णा</b> ः  | जम्बूपली              | 6                                       | पभावई           | प्रतिहारी         | 960                  |
| पडमा               | राजपुत्री             | <b>३</b> २१,३२२                         | पभावती          | विद्याघरराजपनी    | 928                  |
| पडमाबई             | धन्मिल्लराजपत्नी      | £5,00                                   | "               | वसुदेवपनी         | ३०६                  |
| 39                 | कुन्गपनी              | 96                                      | >>              | 22                | ३५१,३५१,३६७          |
| 1,                 |                       |                                         | पमास            | तीर्थम्           | ७९,१८६,३४०           |
|                    | जम्बूख्धू:            | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | प्रस्वाण        | वनम्              | १८६,२२७              |
|                    | विक्रमारी             | 140                                     | पंचाग           | वीयम् नगरम्       | ¥\$,                 |
| 1)<br>10           | सार्थवाहपनी           | 295                                     |                 | <u> </u>          | 952,952,204          |
| 78<br>75           | वसुवेवपनी             | 349,346-                                | पयावद्          |                   | ,२७७,३११–३१३         |
|                    |                       | 240,240                                 | "               | दसराजापरनाम       | ३५७                  |
| "                  | विवयनी                | २९६ ( टि. २ )                           | प्यावद्सम्स     | नैमित्तिकः        | १४८                  |
| पडिम <b>िचेड</b>   | असः                   | 248,244,894-                            | परमभागवड        | धर्मः             | ¥\$                  |
|                    |                       | ३१७,३३८                                 | पद्मसमाम        | <b>श्रामः</b>     | 25                   |

| नाम                       | किस् ३                                  | पत्रम्          | नाम                           | किस् !                     | पत्रम्                  |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| पकासपुर                   | <b>प्रामः</b>                           | 117             | पीइकर                         | प्रैवेयके विमानम्          | २५७,२५८                 |
| प् <b>राचन</b>            | दासः                                    | <b>₹</b> 9      | ,,,                           | राजा असणश                  | २५८ (हि. ६)             |
| प्रवण                     | राजा                                    | १५७ ( हि. ३ )   | पीइंकर                        | 19                         | 246                     |
| पवणवेग                    | सचिवः                                   | 122,122         | पीइवद्रणा                     | विद्याधरराजपनी             | 906                     |
| 99                        | विद्याधरेषाः                            | 294             | पीड                           | राजपुत्रः                  | 300                     |
| 99                        | राजपुत्रः                               | <b>₹</b> ₹०,₹₹9 | पीतिकर                        | चारणश्रमणः                 | <b>२२३</b>              |
| प्रवणवेचा                 | तापची                                   | ३२३             | "                             | राजा श्रमणश                | १५८ ( हि. ६ )           |
| पब्दाई                    | विद्या                                  | 958             | पीविंकर                       | 20                         | 345                     |
| प्रथएय                    | विद्याधरनिकायः                          | 164             | पीतिदेव                       | 29                         | <b>२</b> २३             |
| पथ्नप ]                   |                                         |                 | पीतिमती                       | राज्ञी                     | 181                     |
| पच्चपग 🕽                  | उपाप्पायः                               | १९०-१९३,३५७     | पुरवारद                       | क्षेत्रम्                  | ३२१                     |
| पसंतवेग                   | <b>बारण</b> श्रमणः                      | २९८,३००,३०५     | पुरुवस्वर                     | .,,                        | 286,226                 |
| वसम्बद्ध                  | राजविः                                  | 95-20,25        | पुरस्कवती                     | ् विद्या <b>धरराजपनी</b>   | 27%                     |
| पसेणह                     | कुलकरः                                  | 946,989         | पुंडय                         | विद्याधरेषाः               | 211,212                 |
| पहंकर                     | राजा                                    | २२१             |                               | 298                        | ,494,244,244            |
| पहंकरा                    | नगरी                                    | 900,240         | पुंचरगिणी                     | वापी                       | 340                     |
| ))                        | सार्थवाहपनी                             | 339             | 33                            | राशी                       | 369                     |
| <br>पहरणाचरणि             | विद्या                                  | 396             | **                            | दिकुमारी                   | 14-                     |
| पहसियसेण                  | विद्याभरराजपुत्रः                       | 906             | 39                            | नगरी                       | 909,908                 |
| पह                        | प्रभवलपुत्राता                          |                 | पुंडरिगी                      | दिकुमारी                   | १६० ( हि. ३ ,)          |
| पाणय                      | दशमः कल्पः                              | ३२४             | पुंचा                         | वसुदेवपनी २१३              | v35,555,085,            |
| पाछम                      | विमानम्                                 | 960             | पुरुषसंद्                     | राजपुत्रः                  | २५४,२५५,२५७             |
| <b>पिंगका</b>             | घुनी                                    | 65,50           | पुक्लभाइ                      | वैलम्                      | 15                      |
|                           | पुरोहितपत्नी                            | २५३             | 99                            | श्रेष्ठिपुत्रः             | 65,50                   |
| ''<br>विप्य <b>काय</b>    | याज्ञवल्क्यपुत्रः                       | 949-943         | 33                            | राजा                       | १५५                     |
| <b>पियंगुपद्यम</b>        | नगरम्                                   | 984             | <b>उ</b> क्जास                | उपाध्यायः                  | २०१,२०२                 |
| पियंगु <b>संद</b> री      | वसुदेवपनी                               | २६५,२८१-२८३,    | युष्कक                        | अच्युते विमानम्            | 269                     |
|                           | _                                       | 0,306,306,360   | पुष्कक्रुडा                   | विद्याभरराजपत्नी           | ₹४•                     |
| <b>पियवंस</b> णा          | गणिणी                                   | 50              | पुष्तकेड                      | चकपुरेशः<br>विजयपुरेशः     | 295,220                 |
| 99                        | श्रेष्ठिपुत्री                          | 998             | 33                            | नगरम्                      | २८४, <b>१</b> ८५<br>१८७ |
|                           | वापी                                    | ३३०             | , ,,                          | नगरम्<br><b>नारणश्रमणः</b> | 395                     |
| "                         | वसुदेवपनी                               | ३६७             | "                             | राझी                       | १८७                     |
| "<br>पियमती               | राशी                                    | <b>ξ</b> 9      | पुष्फ <b>च्छा</b><br>पुष्फदंत | राना                       | २८७                     |
| विषमित्रा                 |                                         | 222,224,225     | पुण्यवंता<br>पुण्यवंता        | राशी                       | 295,220                 |
| प्यामचा<br><b>पियसेणा</b> | 99                                      | <b>३१२</b>      | 1                             | राजपुत्री                  | 264-566                 |
|                           | 22<br>21.000                            | <i>340</i>      | >>                            | राज्युता<br>राज्ञी         | 769                     |
| पिहसूय                    | राजा                                    | २५८             | "<br>पुण्कसा <b>का</b>        | राका<br>दिकुमारी           | 945                     |
| पिहियासव                  | असणः                                    | <b>₹</b> ₹₹     | पुण्कवती                      | राही                       | 368                     |
| "                         | *************************************** | ् २५२<br>् २७३  |                               | अ <b>ष्टिप</b> नी          | 63                      |
| पीइकर                     | उचामम्                                  | - 444           | A south                       | -44 M 4 - 44               | -                       |

| नाम          | किम्?                      | पत्रम्         | नाम         | किम् ?                | पत्रम्      |
|--------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| पुरंगम       | मार्ग <b>ज्ञः</b>          | 986,985        | वंषुमती     | वसुदेवपत्नी           | २७९-२८३,    |
| पुरच्छिम-{   | धातकीखण्डीयं क्षेत्रम्     | २६१            |             | •                     | २८८,३०६,३६७ |
| अवरविदेह 5   | _                          |                | बंधुसिरी    | श्रेष्ठिनी            | २७९         |
| पुरस्थिमरुयग |                            | 960            | वञ्बर       | जनपदः                 | 386         |
| पुरिमताल     | अयोष्यायाः शाखापुरम्       |                | वञ्चरी      | नर्तकी                | ३२५         |
| पुरिसपुंडरीय |                            | २४०            | वंभत्यस     | ?                     | 9 ६ ५       |
| पुरिसपुर     | नगरम्                      | ३०९            | वंभद्त      | <b>उपाध्यायः</b>      | १८२,१९३     |
| पुरिसाणंद    | विद्याधरेशः                | 66             | वंभकोग      | पश्चमो देवलोकः        | ३,२५,१६९,   |
| पुरिसुत्तम   | बासुदेवः                   | २६५            |             | _                     | १६१,२८७,३३६ |
| पुरुहूय      | विद्याधरः                  | २९२            | वंभवहेंसय   | पश्चमकल्पे विमानम्    | २८७         |
| पुछिण        | राजा                       | ३५७            | वंभिंद      | पश्चमकल्पेन्द्रः      | २०,२५,२८७   |
| पुब्दक       | "                          | 944            | वंभिल्जा    | श्रमणी                | 366         |
| पुष्यविदेह   | धातकीखण्डे क्षेत्रम्       | 909            | वंभी        | ऋषभदेवपुत्री श्रमणी   | चि १६२,     |
| 35           | जम्बूद्वीपे क्षेत्रम् ३२४, | ३२६,३२९        |             | 9६३,9                 | ८३,१८७,१८८  |
|              | ३३०,१३३,३३५,               | ३३८,३४६        | बल          | देव:                  | २९९,३००     |
| पुह्वी       | दिकुमारी                   | 960            | वलकूड       | मेरोः शिखरम्          | २९९         |
| 21           | राज्ञी                     | ३३४            | बळदेव       | वसुदेवपुत्रः          | 00,5,93,00  |
| पुहवीपइ      | राजा                       | ३५७            | ,,          | पर्वतः                | 393         |
| पुरवीसेणा    | राज्ञी                     | <b>३३४,३३५</b> | ,,          | त्रिपृष्ठबृहद्गुन्धुः | 393         |
| पूरण         | अष्टमो दशारः               | ७७,३५८         | "           | अपराजितवृहद्वन्धुः    | ३२६         |
| पूसदेव       | वणिक्                      | २९६            | बल्भह       | ऋषभवंशीयो राजा        | ३०१         |
| पूसमित्त     | <b>&gt;&gt;</b>            | २९६            | "           | <b>अमणः</b>           | 3,98        |
| पोक्खकपारू   | राजा                       | १७६            | बछविरिय     | ऋषभवंशीयो राजा        | ३०१         |
| पोक्खलावई    | विजयः जम्बूदीपे क्षेत्रम्  | २३,            | बक्सीह      | राजा                  | 305         |
|              | १७१,१७७,३२१,३३३            | ,३३५,३४४       | >>          | विद्याधरपुत्रः        | રૂપવ        |
| 39           | नगरी                       | ७८,३५१         | बलाहगा      | दिकुमारी              | 949         |
| पोंडरगिणी    | ,, २३,९७९,                 | १७४,१७६,       | बिछ 🕟       | विद्याधरेशः           | २४०         |
|              | १७७,३२१,३३३,               |                | बहस्सइ      | त्राह्मणः             | 992         |
| पोम्मसिरी    |                            | ( टि. ३ )      | वहस्सतिसम्म | नैमित्तिकः            | 960         |
| पोयणपुर      | नगरम् १७,१८,२०,            |                | बहुकेडमंडिय | नगरम्                 | २३१         |
| _            | ,२९५,३११,३१४–३१६,          | ३५३,३५४        | बहुरय       | <b>ज्ञाम</b> स्त्रामी | १९३         |
| पोयणासम      | कृत्रिममाश्रमनाम           | 96             | बहुरूव      | नटः                   | २९२         |
| पोरागम       |                            | ,२५९,३५२       | बहुरूवा     | विद्या                | 968         |
|              | फ                          |                | बहुला       | सार्थवाही             | 98          |
| फागुनंदी     | गोपः                       | २९७            | बहुस्सुय    | मन्त्री               | ३१०         |
| फुछिंगसुह    | <b>অশ্ব:</b>               | 955,200        | बारगा       | द्वारिका नगरी         | ८२          |
|              | <b>4</b>                   |                | बारवती      | नगरी                  | \$3,03,00   |
| वंघणमोयणी    | विद्या                     | ३१८            |             | ex,53,58,50,9         |             |
| बंधु         | <b>उपसेनपुत्रः</b>         | 799            | बाकचंदा     | वसुदेवपत्नी २५१,२     | ६४,२६५,२६७  |

| नाम              | किम् १         | पक्स                   | नाम                      | किम्?                         | क्लाम्          |
|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| बाहुबछि          | ऋषमदेवपुत्रः   | 162-164,               | मच्यच्छ                  | नगरम्                         | al              |
|                  |                | 966-966,208            | <b>अवद्</b> ष            | राष्ट्रीदः श्रमणय             | <b>२०,२%</b> १३ |
| विंदुरोज         | राजपुत्रः      | ३२०-३२३                | भवदेव                    | ,,                            | 20-28           |
| विद्वीसण         | वासुदेवः       | 9 4                    | भागवड                    | धर्मः                         | 75              |
| <b>पुरिसेण</b>   | राजपुत्रः      | 56,900-908             | <b>भागीरहि</b>           | सगरचिकपौत्रः                  | ३०४,३०५         |
| <b>नुदिसे</b> णा | गणिकापुत्री    | २५९,२६०                | भागीरही                  | गङ्गानदीनाम                   | 104             |
| <b>इं</b> र      | विद्वान्       | 963,953-954            | ,,                       | विद्याधरेशपती                 | 349,346         |
|                  | भ              |                        | माणु                     | श्रेष्ठी १३३,१                | ky,940,943      |
| भगवनगीया         | प्रन्यः        | ٧٥                     | ",                       | राजा                          | 340             |
| भद्              | सार्थवाहः      | 895                    | भाणु ह                   |                               |                 |
| 3)               | राजा           | ३५७                    | भाणुकुमार                | कृष्णपुत्रः ६४,९६,१०          | 4-900,909       |
| सम्ग             | महत्तरः        | ۷۹                     | <b>माणुदे</b> ब          | भगितते <del>जाः सामन्तः</del> | <b>₹9</b> 4     |
| 29               | महिषः ३६९      | ,२७ <b>०</b> ,२७३,२७४, | भाणुष्पद्                | अमिततेजसः सामन्तः             | 396             |
|                  |                | २७८                    | माणुवेग                  | ,,,                           | 396             |
| भक्तिच           | सार्यवाहः      | २५३,२५५                | भागुसेण                  | 40                            | 296             |
| भइमित्रा         | वसुदेवपनी      | ३५५,३६७                | <b>आमरी</b>              | विद्या                        | 195             |
| भइसाक            | वनम्           | २१३                    | भारह                     | क्षेत्रम् ७४,२६               | 9,26४,2७५,      |
| 27               | राही           | 199,118                |                          |                               | 4,226,284       |
| ,,               | श्रेष्ठिनी     | 148                    | भिगु                     | नैमित्तिकः                    | 958             |
| ,,               | विज्ञुमारी     | 340                    | 19                       | <b>पुरोहितः</b>               | 228             |
| "                | राज्ञी         | २७५                    | भीम                      | राजा                          | 50              |
| "                | दौनारिकपत्नी   | 845                    |                          |                               | 964             |
| "                | राज्ञी         | ३५५                    | "<br>भीमघोस              | "<br>विद्याघरेशपुत्रः         | 316             |
| <b>महिक्युर</b>  |                | ४,२•९,२८६,३५७          | मा <b>माडनी</b>          | भटवी                          | 336             |
| भरह              | राजा           | 903                    | भीसण                     | राजा                          | 964             |
| "                |                | ,१६२,१६३,१७८,          | जासन<br>भी <b>सनाडवी</b> | भटवी                          | cr (R.4)        |
|                  | 763-766,207    | ,२३४,३०१,३०४,          | सुमापुड                  | चौरः                          | 264             |
|                  |                | 3.6,399                | भूमीतुंडग                | विद्याधरनिकायः                | 964             |
| 99               | दशरयराजपुत्रः  | 249,242,244,           | भूमीतुंडगा               | विद्या                        | 3.6.4           |
| मरह )            |                | २४५                    | भूष                      | देवजातिः                      | 13.             |
| अरहवास }         | क्षेत्रम् ५,२४ | ,                      | भृषस्मण                  | भटवी                          | CX, 2.74        |
| <b>अरह</b> जिज्ञ |                | ,,440,948,963,         | मूपरपणा                  | 93                            | 334.336         |
| •                |                | , 2.02, 222, 224,      | भूयकाष्ट्रय              |                               | 7,393,326       |
|                  |                | ,280,289,249,          | मेसव                     | राजा                          | 40,368          |
|                  |                | ,244-244,244,          | भोगंकरा                  | दिक्रुमारी                    | 944             |
|                  |                | ,204,204,290,          | भोगमालिणी                | परिचारिका                     | 7.3             |
|                  |                | ,३२५,३३४,३३६,          | "                        | दिचुंमारी                     | 948             |
|                  |                | 1,286,280,268          | सोसबहुण                  | असणः                          | \$ 5.00         |
| व ०              | <b>截</b> • 4•  |                        |                          | ,                             |                 |

| नाम                          | किम् ?                 | पत्रम्             | नाम                     | किम्?                   | पत्रम्               |
|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>गोगव</b> ती               | <b>दिकु</b> मारी       | 944                | <b>मंदर</b>             | चौरसेनानीः              | ৬৬                   |
| मोजकर                        | नगरम्                  | 69,56,900          | 59                      | श्रमणः                  | 998                  |
| भोष )                        | •                      |                    | "                       | मेरुपर्वतः              | १२९ (टि. १),१६१,     |
| मोयवण्ही                     | राजा                   | 999,३५८            |                         | 964                     | ,२१४,३२९,३३४,३४४     |
|                              | म                      |                    | "                       | राजपुत्रः               | २६४                  |
| मह्सायर                      | राजपुत्रः              | 96                 | <b>मंदरू</b> व          | चौरः                    | 998                  |
| "                            | स्थविरश्रमणः           | २५९                | <b>मंदोद्</b> री        | प्रतीहारी               | 966,966,968          |
| सकरग्गीब                     | विद्याधरेशः            | २७५                | 11                      | रावणपत्नी               | २४०,२४१              |
| मक्क्य                       | प्रतीहारमित्रम्        | २८९,२९०            | सम्मण                   | वणिक्पुत्रः             | <b>₹</b> ९४,२९५      |
| मगहा                         | जनपदः                  | २,३,२१,२४,         | मय                      | विद्याधरः               | २४०                  |
|                              | २९,८५,११३              | ,998,280,254,      | मयणवेगा                 | वसुदवपना                | २३०,२४५,२४६,२४९,     |
|                              | •                      | ३०५,३२०,३५०        |                         |                         | २५०,२६४,२८२,३६७      |
| मगहापुर                      | राजगृहं नगरम्          | २,१६,२०,५४         | 33                      | राज्ञी                  | <b>३३६</b>           |
| संघव                         | राजा                   | 964                | मयरा                    | विद्याधरेशपर            |                      |
| "                            | वकवर्ता                | २३४                | <b>अयूरग्गीब</b>        | विद्याधरेशः             | 390                  |
| <b>मंगकावई</b>               | _                      | ,३२९-३३१,३४६       | मरीइ                    | दूतः                    | <b>३</b> ११,३१९      |
| <b>मंगकावती</b>              | राशी                   | 900                | मरुदेव                  | कुलकरः                  | 946                  |
| मच्छ                         | राजा                   | ३५७                | महदेवा }                | ऋषभदेवमात               | 1 946,948,989,       |
| मंजुका                       | <b>धा</b> त्री         | २९८                | मरुदेवी ∫               |                         | ' १८३,२१७            |
| मंखुिंखया ∫                  |                        |                    | मरुसूइ                  | प्रामसामी               | १९३                  |
| <b>मणिकं</b> ठ               | विद्याधरेशपुत्रः       | ३३२                | मरुभूह्ग }<br>मरुभोइग } | श्रेष्ठिपुत्रः          | 9३४,9३५,9३८,9४२      |
| मणिकुंडक                     | ",                     | ३२१ (टि. १०)       | मरुमती                  | राज्ञी                  | 46                   |
| मणिकुंबिङ<br>मणिकेट          | 22                     | <b>३२१,३</b> ३२    | मरमर <b>ा</b><br>मरमरु  | प्राम <b>खा</b> नी      | 953                  |
| माणकड<br>मणि <del>ष</del> ूक | देव:                   | ३३ <b>२</b><br>३२४ | महा                     | राज्ञी                  | ३३२                  |
| मणिसायर                      | पर्वतः                 | 330                | मिछ                     | एकोनविंशर्स             |                      |
| मणु                          | विद्या                 | 968                | सहत्य                   | रावणस्य वैभा            |                      |
| मणुपुरवरा                    | विद्याधर <b>निकायः</b> | 958                | महर १                   | मन्त्री                 | •                    |
| <b>मणोरम</b>                 | <b>उवानम्</b>          | २०,८५,१७३          | महरि ∫                  | गन्त्र।                 | २३५,२३८              |
|                              | पर्वतः                 | 386                | महसेण                   | राजा                    | २०६ ( टि. ४ )        |
| भणोरमा                       | विद्याधरेशपद्धी        | 940                | महाकच्छ                 | राजपुत्रः               | १६३                  |
|                              | राश्ची                 | 222                | महाकाळ                  | देवः                    | 949,968,989,983      |
| ः<br>मजोरह                   | सार्थवाहपुत्रः         | 295                | "                       | मेष:                    | ३३४                  |
| मणोहरी                       | राज्ञी                 | 904                | महागिरि<br>महाथोस       | राजा<br>विद्याधरेशपुत्र | ३५७                  |
| н                            | 39                     | 333                | महावाल<br>म <b>हावफ</b> | विद्या<br>विद्या        | ३१८<br>३१८ ( डि. ४ ) |
| मचकोकिछा                     | "<br>प्रतीहारी         | 223                | महाजस<br>-              | ऋषमपंशीयो               | •                    |
| मत्तिकावती                   | नगरी                   | 395                | महाजा <b>ख</b> वती      | विद्या                  | १६४,२४४ ( हि. ९ )    |
| मविरा                        | त्राद्याणी             | 244                | महाजाकविजा              |                         | 396                  |
| मही                          | राज्ञी                 | 111,118,346        | महाजा <b>छि</b> णी      | 22                      | 396                  |
| मंचरा                        | दासी                   | २४१                | महाधण                   | गायापतिः                | 80                   |
|                              |                        |                    |                         |                         |                      |

|                        | _                                              |         |             |                     | _                                      |
|------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------|----------------------------------------|
| व्यक्                  | किस्!                                          | वत्रम्  | <b>ৰা</b> ম | किम् !              | रजम्                                   |
| मीचकेसी                | दिकुमारी                                       | 710     |             | ₹                   |                                        |
| कुलिवृत्ता             | सायेवाही                                       | 258     | रङ्सेणिया   | गणिका               | 345                                    |
| कुलिसुध्वय             | विंशतितमसीयंक्तः मर १,३०                       | 8,786   | रक्सस       | देवजातिः            | 12.                                    |
| <b>कुलिकेम</b>         | श्रमणः                                         | 744     | शक्तिया     | श्रमणी              | <b>Sind</b>                            |
| <del>श</del> ्चित्रं र | 7)                                             | ३२०     | रंगप्रस्था  | गणिका               | 7,03                                   |
| Age.                   | राजा                                           | SHA     | रवागुच      | <b>बुर्गतः</b>      | 774                                    |
| सुक्रपीरिय             | विवाधरनिकासः                                   | 958     | रहुडड       | राष्ट्रीढजातिः      | 40,44                                  |
| मुकसीरिया              | विद्या ं                                       | 328.    | रहबदण       | राजा                | <b>45</b>                              |
| मेचकुमार               | देव <b>ातिः</b>                                | **      | रचवती       | वसुदेवपत्नी प       | 195,970,969,840                        |
| अक्राय                 | राजा १३०-२३                                    | 2,224,  | रमणिज       | विजयः               | ३२४,११६,३३८                            |
|                        |                                                | 6-2×0   | रमणिजिय     | <b>भामः</b>         | *46 \$                                 |
| नेपरह                  | ,,                                             | 778     | रंभा        | अप्सरः              | १३०,३३२                                |
| सेण                    | अप्सरः                                         | 430     | रयणकरंडय    | <b>उ</b> वानम्      | 9:0 9                                  |
| सेष                    | राजा                                           | 96      | स्यंगकाय    | चनवर्ती             | १२१,१२२                                |
| **                     | पर्वतः १४४,१८३,२                               | \$5,2¥0 | रयणदीव      | द्यीपः              | 985                                    |
|                        | प्रामणीः                                       | 254     | रयणपुर      | नगरम् ी             | \$4, <b>99</b> 6,2 <del>64,230</del> , |
| ,,<br>नेस्माछि         | मधुरेशः                                        | २६४     |             |                     | <b>३२०,३२२,३३</b> ३                    |
|                        | · <del>डुमन्दिरपुरेशः</del>                    | 332     | रवणप्यभा    | नरकः                | 992,246                                |
| "<br>मेहकूड            | नगरम्                                          | 67,53   | रयणमाखा     | राज्ञी              | २५ <b>८,२६१</b>                        |
| मेहंकरा                | दि <sub>कु</sub> मारी                          | 949     | 79          | 10                  | 3.06                                   |
| मेहजब                  | विद्या <b>धरराजपुत्रः</b>                      | ξυ      | >>          | ,,                  | 345                                    |
| <b>मेहना</b> ज         | विद्याथ <b>रेजः</b>                            | 225     | स्यणवालुवा  | नदी                 | ११४३( डि. ६ )                          |
| नेहनाद                 | देवः                                           | 225     | रवणसंचय     | नगरम्               | २१५,२९२,३२९,३३२                        |
| मेहमाणा                | <b>घ</b> न्मिस्रपत्नी                          | Şu      | रपणाउद्द    | राजा                | <b>२५८,२६०,२६१</b>                     |
| महमाहिनी               | दिखुमारी                                       | 949     | रयणावली     | तपः                 | 127                                    |
|                        | विद्याघरराज्यकी                                | 390     | रयतबाखुया   | नदी                 | 14%                                    |
| 29                     | गगनव <del>स्त्रम्भुदेशस्य</del>                | .Q.R.S. | रचसेणिया    | नर्तकी              | २८२                                    |
| <u>"</u>               | देवजातिः                                       |         | रविसेण      | युवराजः             | 46                                     |
| मेहजुह<br>मेहरह        | दवजातः<br>चुद्धवंशीयो राज्य                    | 985     | रस्सिकेग    | विद्या <b>धरेतः</b> | १५५, स्५८                              |
| नहरह                   |                                                | •       | 99          | अमिततेजसः           | सामन्तः ३१८                            |
| 1)                     | या।न्ताजन <del>जात्र। द्रामा</del> ३ :<br>देवः | 17-775  |             | नगरम् १             | 144,204,290,290,                       |
| ''<br>सेहबती           |                                                | J.A.    | शक          | 5                   | 196                                    |
|                        | दिकुमारी                                       | 3.48    | रहसेण       | राजपुत्रः           | २ २ १ अने बन                           |
| .सेड्चाइण              | पमद्भरानगरीशविद्याभरराज्य                      | -       | रहायस       | पर्वतः              | <del>ર</del> ામા <sub>ક</sub> રે ૧સ    |
| · 30                   | गमन <b>रह</b> मपुरेशः                          | ३२९     | शंस         | जनके असुवे          |                                        |
| मेह्सेण                | विद्यासनेहाः                                   | şe.     |             |                     | त्रेड्ड                                |
| 4,                     |                                                | 4-206   | >>          | मसस्यको अ           |                                        |
| ***                    |                                                | 11,115  | 23          | परञ्जरामो रा        |                                        |
| ओवणी                   | विद्या                                         | v       | श्चाकण्हा   | राश्री              | 5-2 h 2-2 h 2-2                        |

| व्यव               | किम् १                                    | द्मम्                           | वाम                                       | किस् !               | मञस्                 |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| रायमग              | प्रति <b>वासुदेवः</b>                     | 530-4364                        |                                           | ढ                    |                      |
| हामदेव             | <b>इ</b> भ्न्यः                           | Jan.                            | क्षण                                      | वासुदेवः             | ₹ <b>४%</b> =₹४५     |
| <b>द्राचित्र</b>   | नगरम्                                     | २,१,२४७,३४९                     | क्रम्सणा                                  | कृष्णपत्नी           | 465                  |
| रामपुर             | ມີ                                        | 3x6                             | <b>चंदा</b>                               | <b>द्धीपः</b>        | 111,8%               |
| हायसुप             | यक्रः                                     | 198                             | <b>चंद्रापुरी</b>                         | नगरी                 | 240,288 8XX          |
| शक्त               | प्रति <b>वासुदेवः</b>                     | २४० ( टि. ३ )                   | किमती                                     | राशी                 | 384                  |
| राष्ट्रक           | इभ्यपुत्रः                                | 68-66                           | 99                                        | <b>&gt;&gt;</b>      | 7-8-5                |
| रिद्व              | पममकल्पे विश्वानम                         | इ. १२३                          | क्रिक्ती                                  | <b>दिकुमारी</b>      | 35.                  |
| रिडुनेसि           | राजा                                      | ३५७                             | कंतगहंद                                   | क्षाती हनः           | 944                  |
| रिह्युर            | नगरम्                                     | ७८,३६४,३६५                      | <b>छंतय</b>                               | क्षष्ठः कल्पः        | 444,246,259          |
| रिद्वाम            | पञ्चमकल्पे विमानम्                        | ( १८७                           | <b>डिवंगय</b>                             | सार्थवाहपुत्रः       | <b>%</b> 3.0         |
| रिचुद्सण           | शत्रुद्मनापरनामा                          | राजा ५९,६१                      | 75                                        |                      | ,801,102-3m          |
| रिसीदचा            | राजपुत्री                                 | २९८-३००                         | क्रक्रियसिरी                              | वसुदेवपनी            | ***,***,***          |
| रमसमूखिगा          | विद्या                                    | 958                             | <b>क</b> किया                             | राह्म                | 4                    |
| रुषसम्खिष          | विवाधरनिकायः                              | 968                             | <b>ज्ज</b> णसमु <b>र</b>                  | समुद्रः              | 490,249,284          |
| <b>रुद्</b> वत     | नांसणः                                    | 117,112                         | <b>ड्यु</b> णिका                          | दासी                 | 295,220              |
| 2.0                | सांगात्रिकः १४५                           | ( टि. ९ ) १४७-                  | कोकसुंदरी                                 | विया करका जमारी      | 294                  |
|                    |                                           | 145                             | कोइनाक                                    | नगरम्                | 908,906              |
| रुपणाभ             | राजपुत्रः                                 | 900,906                         | <b>डोहिनन्स</b>                           | यक्षः                | २०५,२०८,२०५          |
| हप्पि              | ,,                                        | 60,69,96-900                    | -116.124                                  | -                    | ., 0 19 100 3 1, 0 3 |
| रुपिणी             | कृष्णामसहिषी ।                            | 60-68,59-53,                    | वंसगिरि                                   | पर्वतः               | 95.0                 |
|                    |                                           | 1-56,900,905                    | वंसक्य                                    | विया करनिकामः        | 848                  |
| हयक                | पश्चमकल्पे विमानम                         | इ २५८                           | वंसक्या                                   | विद्या               | 164                  |
| ,,                 | द्वीपः पवर्तश्व                           | 145,960                         | बहरजंब                                    | राजपुत्रः            | uu g-80 p            |
| स्यगसहा            | दिकुमारी                                  | 160                             |                                           | चक्रम्सी             | 7.7                  |
| रुपगा              | 9)                                        | 95.                             | बहरदम                                     | श्रमणः               | 844                  |
| रुपंगा }           |                                           | 9६० (हि. ५)                     | ))<br>*********************************** | विद्या <b>भरेषाः</b> | 368                  |
| रुपंसा )           | 23                                        |                                 | बहरदाड                                    | राजा                 | 145                  |
| रुद्धिर            | राजा                                      | 06,35x-355                      | वहरनाम                                    | नकदर्धी              | 900,906              |
| क्यगावती           | दिशुमारी                                  | 960                             | ,,<br>बहरपुर                              | नगरम् •              | 838,834              |
| रेणका              |                                           | तिच २३७,२३८                     | वहरबाहु                                   | राजा                 | 3.40                 |
| रेवइ               | वणिक्                                     | 254                             | बहुरसाकिणी                                | राज्ञी               | 434                  |
| रेवई               | राज्ञी                                    | ac<br>Rev                       |                                           | विद्यापरी            | 326                  |
| 'रेवती             | श <b>ासकी</b>                             | ₹•,₹9                           | वहरखेण                                    | चक्रव्रती            | #49,944-944          |
|                    | राष्ट्रीढप <b>ली</b><br><b>क्सुदेवपली</b> | ३६७ (हि.८)                      | न्यस्याणर                                 | सार्थवाहः            | २३५-२३७              |
| 99<br><b>रेष</b> य | <b>क्सुर्वपक्षा</b><br>पर्वतः             | ७७,८२                           | भाषा                                      | विद्याधरराजप्रसी     | 280                  |
|                    |                                           | 4.6                             | वक्रकचीर                                  | राजप्रमः असम्बद्धा   |                      |
| 3)<br>3)           | राजा <del>1</del><br>गीः                  | 30,33                           | व्यक्तारगिरि                              | पर्वतः               | 966                  |
| <i>बेरि</i> णी     |                                           |                                 | •                                         | जनपदः                | 88,344               |
| 77                 | पञ्चपमा ७८,८                              | 9,८ <b>२,३६४</b> – <u>३</u> ६७: | 4 40                                      | -4-1 4-4             | - 9111               |

| नाम                | किम् !                                | पत्रम्                   | नाम                  | किम् ?                      | पत्रम्                          |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| वण्डावर्           | विजय:                                 | 900                      | वरुणोदिया            | नदी (१)                     | २५०                             |
| विष्ण्य            | राजा                                  | \$¥¢                     | वस्रह                | শশ্ব:                       | २६९                             |
| वजकोडी- }<br>संडिय | पर्वतः                                | 985                      | "<br>वसंवतिख्या      | दासः                        | ११६<br>,२९,३१-२३,३५,            |
| बजातुंड            | <b>कु</b> कुंटकः                      | 833                      |                      |                             | <b>६५,७9-</b> ७३                |
| वजपाणि             | विद्याघरेषाः                          | २३१                      | >>                   | ,,                          | 983,988,948                     |
| वजाउड्             | राजपुत्रः श्रमणश्च                    | २५८,२६१                  | वसंतपुर              |                             | 1-250,286,285                   |
| 25                 | देवः                                  | २६२                      | वसंतसेणा             | गणिका                       | २८,३१,७२                        |
| "                  | शान्तिजिनजीव- )<br>स्रक्रवर्ती        | <b>३२९</b> –३३३          | "<br>वसु             | विद्याधरपत्नी<br>राजा       | ३३ <b>२</b><br>१८ <b>९-</b> १९४ |
| वंश                | पुरोहितः                              | . ३५७                    | वसु                  | 23                          | ३५७                             |
| वडपुर              | नगरम्                                 | 80                       | वसुगिरि              | "                           | ३५७                             |
| वरव                | तापसः                                 | २९३                      | वसुदत्ता             | गायापतिपुत्री               | ५९-६१                           |
| वडुव               | <b>श्रा</b> सः                        | २९५                      | वसुदेव               | _                           | ۰۷,۹۷,۹۰۷,۹۹۰,                  |
| वणसाका             | राज्ञी                                | २३                       |                      |                             | ,920-922,263,                   |
| "                  | चौरपनी                                | ७५                       |                      |                             | ., 3 48-3 44, 3 48, s           |
| >>                 | <b>चौरसेनानीप</b> की                  | 998                      | वसुदेवचरिय           | <b>प्रन्थनाम</b>            | 1,2,26                          |
| "                  | <b>अश्व</b> पतिपुत्री                 | 984,988                  | वसुंघरा              | दिकुमारी                    | 9 6 0                           |
| "                  | वसुदेवपनी                             | २८२ (टि.१०)              | वसुंघरी              | राज्ञी                      | ३२४,३३८                         |
| "                  | तन्तुवायभार्या                        | ३५६,३५७                  | वसुपालय              | जम्बृश्वग्रुरः              | Ę                               |
| वणवासी             | नगरी                                  | ३५७                      | वसुपालिश             | अश्वपतिः                    | १९८–२००                         |
| वण्ही              | लोकान्तिकदेवः                         | २८७                      | वसुपुज               | श्रमणः                      | २३६,२३७                         |
| षरपमित्रा          | दिकुमारी                              | 948                      | वसुभूइ               | अरह्मणः                     | ३०,३१,३५                        |
| व इस्ती            | पिष्पलादशिष्यः                        | 943                      | वसुमती               | धम्मिलपशी                   | 90                              |
| वस्माण             | चतुर्विशस्तीर्थकरः                    | २०                       | 99                   | राज्ञी                      | ६९                              |
| वंतामय             | देवः                                  | २८६                      | ,,                   | "                           | 909,908                         |
| 93                 | सार्थवाहपुत्रः                        | २८६                      | >>                   | गणिनी                       | २१२,२१४                         |
| 23                 | श्रमणः                                | २८६                      | "                    | त्राद्याणी                  | २३२                             |
| वरगा               |                                       | :.१२), ८१(हि.१)          | वसुमित्त             | गायापतिः                    | 48                              |
| वरदत्त             | श्रमणः                                | २५८                      |                      | अमार्खः                     | २९३,२९८                         |
| वरदा               | न <b>री</b>                           | 60,69                    | वसुसेण               | जम्बूश्वग्रुरः              | •                               |
| वरदाम              | तीर्थम्                               | 966,380                  | वाउमूइ               | जाहाणः                      | 64,66                           |
| वराह               | श्रेष्ठिपुत्रः                        | 138,983                  | वाउवेगा              | विद्याधरराजपन्नी            |                                 |
| वराहगीव            | विवाधरराजपुत्रः                       | 940,949,943              | वाणवासी              | नगरी                        | ३५७ (हि. ६)                     |
| <b>वरिम</b>        | राजा<br>लोकपालः                       | थ <b>र्ग</b><br>इस्ट वहह | बाणारसी              | ,, 174,14                   | १,१५२,२३५,२८६,                  |
| वर्ण               |                                       | <b>२२५,२४२</b>           | मामकेन               | Charrest and the            | 858                             |
| 11                 | विद्याघरराजपुत्रः<br>लोकान्त्रिकारेकः | २४०<br>२८ <i>७</i>       | वायुवेगा<br>वारिसेणा | विद्याधरराजपङ्गी<br>दिकसारी | ३१०<br>क्ष्रक                   |
| "                  | लोकान्तिकदेवः<br>परिवाजकः             |                          | वारसणा               |                             | 949                             |
| 77                 | पारमा <b>जकः</b>                      | ₹0€                      | । याएणा              | 23                          | 960                             |

| नाम             | किम् ?                | पत्रम्              | नाम            | किम् १                             | पत्रम्                           |
|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| वारूणी          | वाद्यणी               | <i>२५५</i>          | विगुकुमारी     | देवजातिः                           | 96.                              |
| वाख्या          | परमाधार्मिकः          | २७१                 | विजुजिस्स      | रावणस्य वैमात्रेयो                 |                                  |
| वाछि            | विद्याधरेशः           | 283,288             | विज्ञजिह्मा    | विद्याघरराजपमी                     | 284                              |
| वासव            | ,                     | 252                 | "              |                                    | 368                              |
| वासुगी          | राष्ट्रीढपनी          | 39                  | विज्ञुदाड      | विद्याधरेशः २५९                    | -248,262,268                     |
| वासुदेव         | -                     | cx,53-5c,904        | "              | देव:                               | 330                              |
| 13              | _                     | ,२७६,३१३,३२६        | विज्ञुप्पद     | विद्याघरराजः                       | 210,211,212                      |
| वासुपुषा        | द्वादशस्तीर्थकरः      | 926,944,268         | विज्ञमती       | धम्मिलप्रती                        | 80,09,02                         |
| विउद्धमति       | <b>अ</b> मात्यः       | <b>₹9</b> ¥         | 99             | राशी                               | 60                               |
| 53              | <b>चारणश्रमणः</b>     | ३२४                 | विज्ञमाकि      | देवः                               | 20,25                            |
| "               | "                     | ३३२                 | विज्युद्दी     | विद्या                             | 958                              |
| **              | श्रमणी                | ३३२                 | विजारह         | विद्याधरेशः                        | 355                              |
| विचित्ता        | दिकुमारी              | 948                 | विज्ञुछड्या    | दासी                               | २९६                              |
| विजणस्थाण       | वनप्रदेशः             | २४२                 | विज्ञुख्या     | धम्मिलप्रशी                        | 96                               |
| विजय            | चन्द्रवंशीयो राजा     | 966                 | विज्तुवेग      | विवाधरेशः                          | २४५,२४६                          |
| 33              | वणिग्                 | २१०                 | विजमुही        | विद्या                             | १६४ (डि. २)                      |
| . ,,            | राजपुत्रः श्रमणश्च    | <b>३३४,३३</b> ५     | विभगिरि        | पर्वतः ७,४८                        | ,900,998,304                     |
| **              | राजा                  | ३५३                 | विश्वराय       | राजा                               | v                                |
| विजयखेड         | नगरम्                 | 929                 | विद्यवत        | ,,                                 | २२१                              |
| विजयद           | क्षेत्रम्             | ३२६                 | विश्वपुर       | नगरम्                              | <b>३३</b> १                      |
| विजयनंदा        | श्रेष्ठिनी            | 398                 | विद्वासव       | तापसः                              | <b>१९</b> २                      |
| विजयंत          | राजा                  | २५२ (टि. ५)         | विणमि          | <b>राजपुत्रः</b>                   | ३०८                              |
| विजयपुर         | नगरम्                 | २८४,२८६             | विणयवती        | राशी                               | us                               |
| विजयमर्<br>विजय | युवराजः               | <b>३१३,३</b> १५,३१७ | विणयसिरी<br>,, | जम्बूश्वश्र्ः<br>जम्बूप <b>श</b> ी | •                                |
| विजयसत्तु       | राजा                  | ૧૫૪ (દિ. ૧૦)        | विणीयक         | समुद्रदत्तक्वत्रिमनार              |                                  |
| विजयसेणा        | धम्मिल्लपनी           | 86                  | विणीया         | नगरी                               | 162,162,166                      |
| 33              | विद्याघरराजपङ्गी      | 943,948             | विण्डु         | गौतमशिष्यः                         | 151                              |
| 25              | वणिग्मार्या           | ३३८                 | विण्डुकुमार    | राजपुत्रः श्रमणश्व                 |                                  |
| विजयसेणा )      | वसुदेवपनी १२१         | ,१३३,१५४,२८२,       | विण्डुगीयगा    | गीतम्                              | 196,133                          |
| े विजया         |                       | ३६७                 | विण्डुसिरि     | गायापतिपुत्री                      | . 368                            |
| विजया           | नबी                   | 386                 | विदाह          | <b>औरपुत्रः</b>                    | 118                              |
| 51              | दिकुमारी              | 960                 | विदियतिक्य     | विद्याभरराजपुत्रः                  | <b>₹</b> ₹ <b>४,</b> ₹₹ <b>५</b> |
| 53              | राज्ञी                | £00                 | विदुर          | राजा                               | śta                              |
| 29              | शिविका                | ३४५                 | विदेख          | क्षेत्रम्                          | 4,60,994                         |
| विजवाद          | विद्याधरेशः           | ३२७                 | "              | जम्बूसत्कं क्षेत्रम्               | 149                              |
| विज्ञमुही       |                       | ६४ (डि. २) ३१९      | विनमि          |                                    | ,968,906,966                     |
| विजागंधार       | विद्याघरनिकायः        | १६४ (हि. ४)         | विद्युष        | विद्वान्                           | 962,953-954                      |
| विजाजिङ्मा      | वि <b>याभर</b> राज्ञी | २६२ (टि. १)         | विभुगापुर      | चौरसेनानीपुत्रः                    | . 244                            |

| ₹0               | व                        | पुरे <b>गी जन्म</b>       | Marie Marian | <b>73</b> [       | [ करिक्त                       |
|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| गांध             | किम्?                    | क्त्रम्                   | नाम          | कम् ?             | पत्र                           |
| विशक             | त्रयोदशस्तीयेखरः         | 474,46x                   | बीसंह्य्यीव  | विद्याषरेशः       | نالاذا                         |
| विसक्तति         | बार्यकामगः               | <b>₹%,₹</b> ₹¥            | नीसचेव       | <b>ग्रामखामी</b>  | 75                             |
| विसक्ताहण        | श्रमणें:                 | 59                        | बीससेव       | युवराजः           | w                              |
| 79               | कुलकरः                   | १५७,१८३,३०४               | . ,,         | राजा              | २३३ (टि. इ                     |
| विश्वकरीया है    |                          | 48-45,68-                 | वेशवती       | वसुदेवपनी         | 280-225,479                    |
| विमका            | <b>भिमात्रपत्नी</b>      | ¥6,00,09,08               |              | -                 | ५, ६८२,३०८,३६                  |
| विसंबा           | ,,                       | <b>v•</b>                 | वेणवंद       | चन्त्रवंशीयो राज  |                                |
| विवक्तानाः       | विद्याधररा <b>जना</b> री | 9 <b>3</b> 8              | >9           | राजपुत्रः         | ३३४ (छि.४                      |
| **               | राजपुत्री श्रमणी न       | 200,266                   | वेजवंदी      | दिकुमारी          | 75                             |
| विविद            | <b>चौरसेनापतिः</b>       | **4                       | ,,           | राष्ट्री          | 30                             |
| विवयसमा          | थन्मिह्नपत्नी            | 96                        | 19           | नगरी              | 306,34                         |
| विषद्ह           | राजा                     | <b>S</b> AA               | ,,           | <b>থি</b> ৰিকা    | 38                             |
| विवयमा           | <b>जनपदः</b>             | 4.                        | वेषसामपुर    |                   | <b>₹,95</b> ₹,95¢,95           |
| विस्पा           | बलदेवपक्र                | ३२७                       | वेशास्मिरि ) |                   |                                |
| बिरिन            | <b>र</b> तः              | ₹99 (€. ६)                | वेशारसेक     | पर्वतः            | 94,0                           |
| विक्र            | बीरपुत्रः                | 998                       | वेयपु        | पर्वतः ७३,८४,     | cu,46,928,93¢                  |
| वेकारियी         | नर्तकी                   | 369                       |              |                   | •,948,955,969                  |
| विसमकंदरा        | <b>चौरपश्ली</b>          | way                       |              |                   | ४,२१७,२२७,२३०                  |
| विसाख            | राजा                     | 340                       |              |                   | •,२६२,२७५,२९६                  |
| वेसीड            | <b>चौरपुत्रः</b>         | 398                       |              |                   | 1,280,229,226                  |
| विस्तमूति        |                          | 149,966,969,              |              | 325-339,33        | <b>৵,<del>३</del>३</b> ६,३४%३६ |
| Acces Sen        | O and the                | 952,95३                   | वेषदुकुमार   | देवः              | 964,48                         |
| विस्ससेण         | गजपुरेशः                 | 3.0                       | वेयक्सी      | प्रद्युत्रपत्नी   | <b>%</b> 6-90                  |
|                  | <b>इस्तिनापुरेश</b> ः    | <b>∮</b> 8∙               | वेषरणि       | परमाञ्चार्मिकः    | २७                             |
| भ<br>विस्सावसु   | देवजातिः                 | 93.                       | वेपार        | विद्या            | <b>ቒ</b> ፞፞፞፞፞፞ዿፘኯ             |
| विदंतियसेण       | विधाय रेजाः              | 306                       | वेद्या       | महाञ्जूके विमान   | म् २५                          |
| विद्यासम         | रावणञ्चाता               | <b>4</b> 80,288,284       | नेसमण        | देवः              | 94                             |
| 99               | वासुदेवः                 | 349                       | 2)           | राजा              | २२                             |
| नीहरूय<br>वीहरूय | बलदेव:                   | <b>R</b> \$9              | ,,           | <b>लोकपालः</b>    | *44,296,32                     |
| बीबाइस           | वणिग्                    | २०९-२१२                   | 30           | नियाभरराज्युत्रः  | १४                             |
| 99               | दौदारिकः                 | 205                       | वेसमणद्रम    | जम्बृक्षशुरः      | 6,2                            |
| वींपंसीगा        |                          | ,443,262,229              | बेस्सणर      | सार्थवाहः         | 44.44                          |
| वीर              | राजा                     | 999,344                   |              | स                 |                                |
| वीरेणप           | विद्याधरेषाः             | ३२७                       | संवास        | अटवीकर्षटम्       | ६९ ( डि. ६                     |
| <b>वीरकाय</b>    | विद्याभरराजपुत्रः        | 239                       | संवाह        | <u>-</u>          | 40,10.4                        |
| नीरवृत्त         |                          | 239                       | सङ्गीव       | ,,<br>विद्याभरेशः | 4.20                           |
| वीरवाङ्क         | विद्यापरेशः <b>अस्</b>   |                           | सङ्ख्य       |                   | \$8                            |
| <b>बीर</b> ण     | सन्तुवायः                | ३५६,३५७                   | समस्यमा      | ,,<br>नरकः        | **                             |
| वीरसेण           | राजा                     | ₹ 14,1€ 1~<br><b>₹</b> ₹¶ |              | नगरम्             | **                             |

| न्तर          | किम् १            | पत्रम्              | ] नाम             | कियं इ                         | पत्रम्               |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| सगचमुद्       | नगरम्             | 960                 | संबिद्धि          | तापसः                          | 753                  |
| सगर           |                   | ,964,965,966,       | संविष्ठ           | उपाध्यायः                      | 359-958              |
|               |                   | 968,988,988         | ,,                | मची .                          | २३५,२३८              |
| ,,            | चक्रवर्ती ़       | २३४,२३५,३००,        | संदिशार्ण         | त्राह्मणः                      | ₹94- <b>₹</b> 9७     |
|               |                   | ३०३,३०५             | सण्डमार           | चकवतीं ऋषिश्व                  | 966,233-234          |
| संकरिसण       | बलदेवः कृष्णभाता  |                     | सतेरा             | दिशुमारी<br>-                  | 360                  |
| संकुष र       | विवाधरनिकायः      | acu (Au)            |                   | <b>धरणाप्रमहिषी</b>            | ३०५                  |
| संक्रक 🕽      | विषायरावकायः      | १६४ (हि.५)          | "<br>सञ्जग्ब      | दश्रस्यपुत्रः                  | 249,244              |
| संकुष         | 33                | 968                 |                   | श्रमणः                         | 701,107              |
| संकुपह        | पर्वतः            | 986                 | "<br>सत्तुंजब     | राजा                           |                      |
| संकुपा        | विद्या            | 9 € ¥               |                   | सयोष्येशः                      | <b>7</b>             |
| संब           | चन्द्रवंशीयो राजा | 966                 | "                 | राजिंश राजा                    | ₹ <b>६४,३</b> ६५     |
| 99            | साञ्चाः योगी      | 386                 | संतुत्तम          | _                              | २८४,२८७              |
| <b>)</b> )    | राजा              | ३५७                 | ससुद्रमण          | जितशत्रु-अपरनार                | रा कुशामपुरेशः २८    |
| संबदर         | नगरम्             | 96                  | 13                | रिपुदमनापरनामा<br>ताम्रलिपीचाः | \$ \$2,5¥            |
| संसगदी        | नदी ं             | ३३८                 |                   |                                |                      |
| संसपुरग       | त्रामः            | ३२६                 | "                 | राजिंधः राजा                   | १८४,१८७              |
| संचरह         | राजा              | ३०८,३०९             | संत }<br>संतवेग } | <b>चारणश्रमणः</b>              | २९४,३००,३०५          |
| संविषा        | दुर्गत्मार्या     | * 334               |                   |                                |                      |
| संगम          | समिवेशः           | 244                 | संति              | षोडश <i>त्तीर्थकरश्चन</i>      |                      |
| संगमिया       | दासी              | *9                  | •                 |                                | 15601580-585         |
| संघगिरि       | पर्वतः            | 336                 | "                 | पुरो <b>हि</b> तः              | २०५                  |
| संघपुर        | नगरम्             | 336                 | संतिजिण           | जम्बूबिदेहे रमणी               | पे विजये } ३२६       |
| संघमती        | राज्ञी            | २३५                 |                   | 1-1-1-1                        | _                    |
| संघवती        | ,,                | २३५ ( टि. २ )       | संतिमती           | विद्याधरराजपुत्री              | ३३०,३३९              |
| सम            | श्रमणः            | 64,68,66,68         | सप्पावत्र         | नरकावासः                       | 68                   |
| सचह           | <b>ब्राह्मणः</b>  | ३२०                 | संबद्ध            | परमाधार्मिकः                   | २७१                  |
| सचजसा         | राझी              | 166                 | सम                | <b>ো</b> জা                    | 964                  |
| सचमामा        | कृष्णात्रमहिषी    | u6,62-68,93-        | समर्विदु          | वन्द्रवंशीयो राजा              | 966                  |
|               |                   | 9-4-909,300         | समा               | अप्सरः                         | 9 <b>३</b> ૦ (દિ. ৬) |
| 39            | आहाणी             | <b>३२•,३२१,३</b> २३ | समाहारा           | दिकुमारी                       | 96.                  |
| संबरनिक्रम    | श्रमणः            | 398                 | समाहिगुच          | अमणः                           | ११४                  |
| संबरनिकवा     | वसुदेवपत्री       | ३५५,३६७             | समुद              | सार्थवाहः                      | 98                   |
| सबसिरी        | राश्री            | २५२,२६२             | समुद्रुत          | जम्बूश्वग्रुरः                 | Ę                    |
| संबा          | <b>चौरपुत्रः</b>  | 118                 | ,,                | इभ्यपुत्रः                     | ४९,५०,५२             |
| संबती         | नगरी              | ३५७                 | 99                | सार्थवाहः                      | ५४                   |
| संजय          | चन्द्रवंशीयो राजा | 966                 | समुद्रपिष         | जम्बूश्वशुरः                   | Ę                    |
|               | राजा              | 368                 | ,,                | सार्यवाहः                      | \$                   |
| ,,<br>संजर्षत | राजपुत्रः श्रमणव  |                     | समुद्रविजय        | आयो दशारः ७७,                  |                      |
| ,             |                   | 216,215             |                   |                                | ३५८,३६५              |

| नाम                 | किम्?                        | पत्रम्                    | नाम                | किम् १             | पत्रम्                                 |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| समुइसिरी            | जम्बूपत्नी                   | Ę                         | सम्बह्तिदि         | अनुत्तरे विमानम्   | 90,945,                                |
| संब 1               |                              |                           |                    |                    | ,345,245,246,                          |
| संबसामि 🏅           | कृष्णपुत्रः                  | 96-990                    | सम्बत्धसिदि        | रिाला              | 260                                    |
| संबसिरि 🕽           |                              |                           | सम्बणमा            | दिकुमारी           | 960                                    |
| संभिण्णसोध          | मन्त्री                      | 966-966,903,908           | सध्वाणु            | श्रमणः             | २२२                                    |
| 11                  | नैमिसिकः                     | २७६,२७७,३११,३१७           | ससर्वेद्           | नैमितिकः           | 290                                    |
| सम्म                | राजा                         | १८५ (टि. ८)               | ससिपमा             | वियाघरराजपत्री     | vą                                     |
| 74                  | ब्राह्मणपुत्रः               | २८४                       | सहदेव              | वसुदेवस्य कृत्रिमं | -                                      |
| सम्मुद              | राजा                         | ३५६,३५७                   | सहदेवी             | राज्ञी             | 232                                    |
| सम्मेष              | पर्वतः २१                    | <b>४,२६४,३०९,३</b> ४३,३४६ | सहसंबदण            | <b>उचानम्</b>      | 389,384,380                            |
| _                   |                              | 386                       | सङ्स्सग्गीव        | विद्याधरेशः        | 280                                    |
| सयघोस               | विद्याधरराज                  |                           | सहस्सघोस           | वियाघरः            | 196                                    |
| सयवक                | राजा                         | 144,144                   | सङ्स्यरस्यि        | विद्याघरेशपुत्रः   | 396                                    |
| सयबिङ               | राजपुत्रः                    | ३२९,३३३                   | सहस्सायुह          | राजा श्रमणध        | 328-333                                |
| सर्वपभ              | विमानम्                      | २२२                       | साएव रे            | नगरम् ११२          | ,१८५,१८९,२५९,                          |
| 11                  | श्रमणः                       | ३२४                       | साकेय ∫            | 263,268,26         | १,३००,३०३,३०५                          |
| 59                  | तीर्यकरः                     | ३२७                       | सागर               | तुर्यो दशारः       | ७७,३५८                                 |
| सर्यपभा             | देवी                         | 164,166,901,903,          | सागरचंद            | <b>इ</b> भ्यः      | 88,40                                  |
|                     |                              | 908,908,900               | सागरदत्त           | जम्बृश्वग्रुरः     | 4,26                                   |
| "                   | त्रिपृष्ठवासुर               |                           | ,,                 | ्राजपुत्रः अमणव    | २३,२४                                  |
|                     |                              | <b>३,३१६,३१७,३२३,३३३</b>  | "                  | सार्यवाहः          | Vo                                     |
| सयंबुद              |                              | 966-300,908,908           | सागरसेण            | श्रमणः             | 906                                    |
| 23                  | देवः                         | 909                       | साम                | परमाषार्मिकः       | २७१                                    |
| ,**                 | तीर्थकरः                     | २५२ ( डि. ६ )             | सामग               | विद्याधरनिकायः     | 9६४ (डि. ७)                            |
| सपंग्र              | >>                           | २५२,२६२                   | सामगी              | विद्या             | १६४ (डि. ७)                            |
| **                  | गणधरः                        | <b>\$</b> 86              | सामद्त्रा          | गायापतिपुत्री      | \$v,¥9-8v                              |
| सयाउद               | वसंतपुरेशः                   |                           | सामपुर             | नगरम्              | १८२ ( हि. २ )                          |
| ***                 | श्रावस्तीराः                 | <b>२९८,२९९</b>            | सामकवा             | धम्मिलप्रमी        | 37                                     |
| सरवण                | वनम्                         | १५५ ( हि. १ )<br>१७६      | सामखिया )<br>सामखी | वसुदेवपत्नी        | 922-925,922,                           |
| *****               | <b>उद्यानम्</b><br>चौरपुत्रः | 104                       | सामकोमा            | त्राद्याणी         | २१७,२८२, <b>३</b> ६७<br><b>२८४,२८५</b> |
| सर <b>द</b><br>सङ्भ | परमाघार्मि                   |                           | सामा               | वसुदेवपत्नी        | 929,922,                               |
| सङ्ग                | विजयः                        | 968,242,329               | alwii.             | 48441811           | १५४,२८२,३६७                            |
| सह                  | राजा                         | \$68                      |                    | राही               | 770,101,770                            |
| सम्बन्धीमद          | प्रासादः                     | 909                       | ा)<br>सामिवृत्त    | सार्थवाहः          | 254,850                                |
| सम्बद्धाः           | श्रमणः                       | 775                       | सायर               | मन्त्री            | <b>३१४</b>                             |
| स <b>म्बद्ध</b> स   |                              | <b>३</b> २६               | सापरदत्त           | सार्थवाहः          | <b>२३२</b>                             |
| संबद्ध              | "<br>सार्यवाहः               | 180,181,188-186           | "                  | वणिगू              | - 336                                  |
| सम्बह्सिदा          | शिबिका                       | \$83                      | सागरमिष            | नागस्य भवनम्       | 300                                    |

| चाम          | किम्!                    | पत्रम्         | नाम        | किम् १            | पत्रम्                          |
|--------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| सारम         | <b>प्रामखा</b> मी        | 953            | सिरिधम्म   | राजा              | 263                             |
| सारणग        | वसुदेवपुत्रः             | <i>७७,</i> ११० | सिरिपव्यय  | पर्वतः            | <b>३२६,३२८</b>                  |
| सारस्य       | क्षोकान्तिकवेवः          | २८७,३४५        | सिरिपय     | ईशानकल्पे विम     |                                 |
| साख्युद      | सिववेशः                  | 209,204        |            | •                 | 903-904                         |
| साङ्ग्गिम    | <b>भामः</b>              | 64             | सिरिभृति   | <b>प्र</b> रोहितः | २५३,२५ <b>५</b>                 |
|              | जनपदः                    | <b>२८३</b>     | "          | आह्मणः            | <b>३</b> २०                     |
| "<br>सावत्वी | नगरी                     | २६५,२६८,       | सिरिगई     | धम्मिलप्रशी       | <b>\$</b> 6                     |
|              |                          | 269,268,255    | ,,,        | राझी              | us                              |
| सावयपण्णती   | <b>आ</b> र्यवेदः         | 964            | सिरिमती    | राजपुत्री         | 909,908-904                     |
| साह          | पत्रमः परमेष्ठी          | 9              | ,,         | राज्ञी            | ₹•¥                             |
| सिंहकदीव     | जनपदः                    | 49,986         | 33         | <b>39</b>         | 229                             |
| सिंहकी       | अमालपत्नी                | 36             | सिरिवण     | <b>उ</b> चानम्    | 999                             |
| सिद          | द्वितीयः परमेष्ठी        | 9              | सिरिविजय   |                   | <b>₹</b> ~₹95,₹₹₹,₹₹४           |
| सिद्धस्य     | सार्थिः                  | ८२             | सिरिसेण    | ))                | ₹१•-३२३                         |
| 3)           | <b>उद्यानम्</b>          | 9 5 3          | सिरिसेणा   | जम्बुश्वश्रू:     | •                               |
| सिद्धपन्तप   | पर्वतः                   | <b>३३</b> २    | ,,         | धिमालपनी          | 90                              |
| सिंध         | <b>जनपदः</b>             | ve             | सिरिसोमा   | 2)                | 50                              |
| "            | नदी                      | 965            | सिरिहरा    | विद्याघरेशपत्री   | 240                             |
| सिंधुदेवी    | देवी                     | १८६,३४०        | सिकाटइ     | राजा              | <b>₹</b> \$6, <b>₹</b> \$\$     |
| सिंधुमती     | जम्बूपली                 | •              | सिवकुमार   | राजपुत्रः         | <b>२३</b> -२५                   |
| सिमणरा(१)    | पर्वतः                   | 248            | सिवगुत्त   | श्रमणः            | 215                             |
| सियाकदत्त    | व्याधः                   | २५७            | सिवमंदिर   | नगरम्             | 125,142                         |
| सिरि         | धम्मिलप्रती              | 80             | तिसुपाक    | राजा              | 60,69                           |
| 19           | राशी                     | 96             | सिहिनंदिया | राही              | ३२० (टि. १)                     |
| <b>33</b>    | दिकुमारी                 | 360            | सीमोद      | नदः               | 775                             |
| ))           | वैश्यजातीया              | 950            | सीवोदा     | नवी               | ३२१                             |
| 13           | <del>कुन्थुजिनमाता</del> | \$xx           | सीमणग      | पर्वतः            | ३१९                             |
| 99           | राज्ञी                   | 340            | सीमण्या    | 29                | ३१९ (टि. १)                     |
| सिरिकंता     | कुलकरपत्नी               | 146            | सीमंघर     | <b>त्तीर्यकरः</b> | 6A                              |
| . *          | विद्याघरराजपत्री         | <b>२३</b> १    | 99         | <b>भणगारः</b>     | ८४,२७२,२७३                      |
| 99           | <b>राजपुत्री</b>         | ३२१            | सीख्यजिण   | मब्सो जिनः        | 998                             |
| सिरिचंदा     | धिम्मह्मपत्नी            | 96             | सीया       | नदी २३,१          | <b>६५,२६१,३</b> २१ <b>,३</b> २४ |
| सिरितिक्य    | महाशुके विमानम्          | २५७            |            |                   | ३२९,३३८                         |
| सिरिद्या     | दुर्गता                  | ३२६            | "          | दिकुमारी          | 960                             |
| 33           | सार्थवाहपत्री            | <b>₹</b> ₹9    | 91         | रामपनी            | 489-484                         |
| सिरिदाम      | राजपुत्रः श्रमणब         | २६१            | सीहगुहा    | चौरपही            | <b>६०,११</b> ४,२८५              |
| 37           | देवः                     | 462            | सीहचंद     | राजा श्रमणश्च     | २५४-२५७                         |
| सिरिदेव      | राजा                     | \$64           | सीहजस      | विद्याघरराजपुत्र  |                                 |
| सिरिदेवा     | धस्मित्रपत्नी            | ĘG             | सीहजाय     | राजा              | २७५                             |

| नाम                 | किम् १                  | पत्रम्         | नाम             | किम् !             | पत्रम्            |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| सीहवाड              | विद्याघरराजपुत्रः       | 906-969        | ञ्चणेत्रा       | राज्ञी             | 118               |
| सीइनंदिया           | राज्ञी                  | 340,339,333    | सुतारा          | भेष्ठिपुत्री       | 292,298           |
| सीर्मिकीकी          | प तपः                   | 235            | 1)              | राज्ञी             | ₹9 <b>₹</b> ,₹9¥, |
| सीहपुर              | नगरम् ११८               | ,२५३,२५४,२८७   |                 |                    | 216-215,222       |
| सीहरह               | राजा                    | 116,915        | सुचिमती         | नगरी               | 965,959,840       |
| 99                  | विद्याधरेशः             | <b>३३६,३३७</b> | सुवंसण          | राजा               | 386               |
| सीहडी               | <b>अ</b> माखप <b>नी</b> | ३८ (दि. १०)    | सुदंसणा         | श्रेष्ठिपुत्री     | 90                |
| सीहसेज              | <b>अ</b> माखः           | 293,296,290    | ,,              | राजपुत्री          | 998               |
| "                   | राजा                    | 243-24v        | "               | शिविका             | 753               |
| युक्तक              | विजयः                   | ३३०,३३९        | <b>"</b>        | गणिका              | ३२५               |
| **                  | जनपदः                   | ३३० (डि. ६)    | सुद्त           | राजा               | 55                |
| युकंता              | विद्याघरेशपमी           | <b>३३०</b>     | सुद्रिसण        | चक्रम्             | 56                |
| धुकुमाका            | राह्मी                  | us             | सुद्रिसणा       | राजपुत्री          | <b>5.</b>         |
| <b>बुडुमाछि</b> पा  | तापसपुत्री              | 935,980,940    | सुदारग          | राजपुत्रः          | 36,909            |
| <b>सुब</b> ल्पभ     | लान्तके विमानम्         | २५८ (डि. १,३)  | सुदित           | सभिवेशः            | १३२               |
| <b>उप</b> रह        | जनपदः                   | <i>vv</i>      | सुद्धोयणी       | गाथापतिपत्नी       | २८३               |
| <b>चु</b> पाम       | <b>जामः</b>             | 920            | सुनंद           | गाथापतिः           | vy                |
| <del>धु</del> ग्गाम | ,, 3                    | •,२१,११३,३०६   | "               | चारणश्रमणः         | 928               |
| सुरगीव              | <b>उपा</b> ध्यायः       | १२६,१२७        | 99              | स्दः               | 299,292           |
| **                  | विद्याधरः               | 144            | सुनंदा          | गायापतिमार्यो      | vy                |
| ,,                  | विद्याधरेशः             | . 483-484      | 99              | दिकुमारी           | १६० (हि. १)       |
| <b>यु</b> षोस '     | विद्याघरः               | ३२७            | 77              | <b>ऋषभजिनपत्री</b> | 948               |
| <b>बुंकदत्त</b>     | विवाधरेशः               | ३३०            | 22              | <b>मा</b> ग्राणी   | 356               |
| शुंकपुर             | नगरम्                   | · 23•          | 99              | राज्ञी             | १८७               |
| युविच               | <b>अमा</b> लः           | ३५३            | सुंदरी          | ऋषभपुत्री          | 143,143           |
| भुजस                | सारियः                  | 300            | 15              | राशी               | २५८               |
| मुजसा               | विद्याघरराजपत्नी        | 935            | सुपाइ           | असणः               | 111               |
| युवात               | राजा                    | 964            | सुप्पतिणा       | दिकुमारी           | 750               |
| युजाम               | **                      | १८५ (हि. ९)    | <b>सुप्पनही</b> | रावणम्गिनी         | 240,242           |
| 93                  | त्रहादेवलोके विमान      | म् २८७         | 99              | विद्यापरेशपत्नी    | . २४५,२५०         |
| युजावस              | विद्याघरेशः             | 540            | सुप्पनुद्       | गणिका              | 244               |
| सुद्विम             | श्रमणः                  | २०             | सुष्पभ          | विद्वान्           | 998,990           |
| 21                  | <b>&gt;&gt;</b>         | 114,114        | सुप्यमा         | विद्याघरराजपनी     | 948               |
| 11                  | 27                      | २६१            | 99              | ,,                 | २७६               |
| <b>सु</b> हिपजा     | श्रमणी                  | 353            | "               | राजपुत्री अमणी व   | •                 |
| <b>सुणगमे</b> भ     | ं <b>उपाच्यायः</b>      | 345            | सुप्यसिद्धा     | दिकुमारी           | 960               |
| 77                  | यज्ञः                   | 348            | सुष्पद          | ळान्तके विमानम्    | १५८               |
| <b>युणगच्छेद</b>    | सपाष्यायः               | 250            | सुषंष्ठ         | उपसेनपुत्रः        | 223               |
| <b>यु</b> णसि       | राजपुत्रः               | 1.0            | सुबाह           | राजा               | . 305             |

| गांग              | क्रियू है         | पत्रम्                  | नाम        | किस्!                 | पत्रम्               |
|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| सुम्बय            | श्रमणः            | 136                     | सोत्थिय    | प्राणते विमानम्       | <b>३</b> १४          |
| शुम्बवा           | अमणी              | 15                      | स्रोप्पारम | नगरम्                 | 768                  |
| ,,                | ,,                | 69                      | सोम        | <b>म्हबमजिनपौत्रः</b> | १६४ (हि. १०)         |
| <b>)</b> )        | 93                | 3.6                     | ,,         | <b>जाहाणः</b>         | 156                  |
| 9)                | ,,                | ३२८                     | ,,         | क्षेक्पालः            | २ <b>१</b> ५,२३५     |
| "                 | राज्ञी            | २६१                     | "          | <b>ब्राह्मणः</b>      | १३१                  |
| सुसीमा            | कृष्णाप्रमहिष     | री ७९                   | ,,         | विवाधरराजपुत्रः       | 270                  |
| ***               | राजी              | २६१                     | "          | <b>आह्मणः</b>         | 106                  |
| सुसेज             | राजा              | 299,298                 | 9)         | पुरोहितः              | 344                  |
| >9                | अमात्यः           | २९३,२९८                 | सोमग       | राजा                  | \$68                 |
| सुसेणा            | रासी              | २३३,१३५                 | सोमचंद     | राजा तापस             | 90,98                |
| "                 | गणिका             | <b>३३३</b>              | सोमचंदा    | राज्ञी                | 877                  |
| <b>अस्मुत</b>     | मची               | <b>₹</b> 90             | सोमजसा     | वसुदेवपक्री           | ३६२                  |
| सुरदारग           | बसुदेवपुत्रः      | vv                      | सोमणस      | वनदेवता               | <b>३</b> <i>५५</i>   |
| <b>सुर्</b> म     | <b>उपा</b> ष्यायः | ₹८•                     | सोमदत्ता   | गायापतिपुत्री ः       | ३७ (टि. १७)          |
| सुरम              | धमणः              | २८६,२८७                 | "          | थन्मिलपली             | ६८ (हि. ७)           |
| <b>युरम्मसामि</b> | वीरस पश्रमो       | गणधरः२,३,४,६,७,१६       | 2)         | त्राद्याणी            | <b>३०</b> ६          |
| सुहिरण्णा         | गणिकापुत्री       | 56,909-908,905          | सोमदेव     | <b>त्राद्या</b> णः    | ८५,८६,८६             |
| शुहुम             | <b>उपाच्यायः</b>  | २०५                     | 99         | राजा •                | २२९–१२४,३०८          |
| स्र               | राजा कुन्युपि     | नेनपिता १४४             | सोमप्पद    | ऋषमजिनपौत्रः          | 958,954,             |
| स्राणवाद          | उचानम्            | ३२५,३३२                 |            |                       | 960,966              |
| सुरदेव            | <b>प्रामखा</b> मी | 158                     | "          | तापसः                 | ३३८                  |
| 2)                | राजा              | 264,266                 | सोममिचा    | धिमहपत्री             | 46                   |
| 19.               | देवः              | २८६                     | सोमराइय    | देवः                  | २३५                  |
| ब्रस्तेण          | परिवाजकः          | \$4¢                    | सोमविरिय   | राजिंधः               | २८४,२८७              |
| 11                | राजा              | 366                     | सोमसम्म    | त्राह्मणः             | ३०,३१                |
| सुरसेणा           | <b>जनपदः</b>      | <b>232,366,36</b> 6     | सोमसम्मा   | त्राद्याणी            | ३०,३१                |
| सेजंस             | राजपुत्रः         | 158,154,106             | सोमसिरी    | बसुदेवपनी             | 962,953-954,         |
| सेजंससामि         | •                 |                         |            | 2 <b>29-22</b> 4      | ,२२८,२२९,२८२,        |
| सेणा              | भिम्मलपत्री       | 46                      |            |                       | 306,340              |
| 11                | वसुदेवपत्री       | ३६७ (डि. ६)             | सोमा       | अप्सरः                | १३ <b>०</b> ( डि. ७) |
| वेणिश             | राजा              | <b>3,95,90,30,24,20</b> | सोमिका     | त्राद्याणी            | 112                  |
| सेयकंचण           | इस्ती             | 334                     | "          | 1)                    | 998                  |
| सेवा              | जनपदः             | ३५३                     | सोयामणी    | घरणाप्रमहिषी          | ३०५                  |
| बेगली             | ऋषिः              | 364                     | सोपास      | राजा                  | 330                  |
| सेसकेसी           | विकुमारी          | १६० (टि. २)             | सोरहंकुक   | <b>अदेशः</b>          | 386                  |
| सेसवती            | 39                | 340                     | सोरिय      | रसवणिक्               | 366                  |
| सोजा              | नगरम्             | ३५७                     | 10         | नगरम्                 | 19,999,268,          |
| सोताम <b>ा</b>    | <b>रिकु</b> गारी  | 360                     |            | \$x8,\$40,\$£         | ७,३६८ ( डि. २ )      |

| मुतीयम् ]         |                     | मकारादिवर्णकर्म          | पानुकर्माणेका         | 1                 | Şu             |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| नाम               | किम् १              | पत्रम् ]                 | वाम                   | क्रम् १           | पत्रस्         |
| सोरी              | <b>োজা</b>          | 999,340,346              | <b>हरिसेष</b>         | <b>फोशाम्बीशः</b> | 16             |
| सोरीवीर           | 97                  | 964                      | <b>)</b> )            | हरिवंशीयो राजा    | 240            |
| सोबीर             | नगरम्               | 999,340                  | <b>हासपोद्द</b> िया   | नर्तकी            | 269            |
| सोहम्म            | प्रथमः कल्पः        | ` २२,८७,८९-५१,           | हासा                  | दिकुमारी          | 16.            |
|                   |                     | 90,908,900,222,          | हाहा                  | देवजातिः          | 110            |
|                   |                     | 4,268,266,260,           | हिमगिरि               | राजा              | 340            |
|                   |                     | ३२१-३२३,३५७              | हिमपुष                | देवः              | \$38           |
| सोहम्मवद्         | <b>इन्द्रः</b>      | 930                      | हिमगाछिणी             | राही              | ३२१ (डि. ७,८)  |
| _                 | य सौधम्में विमा     | नम् २८६                  | दिसर्व                | पश्रमो दशारः      | 44,844         |
| सोइसिंग           | इन्द्रः             | 766                      | हिमपंत                | _                 | ,836,806,338   |
| 4.                | _                   |                          | हिमगंतकुमार           |                   | 766            |
|                   | - A                 |                          | हिरण्णकुंस            | चारणश्रमणः        | 940            |
| इंसणदी'           | नची                 | ₹•€                      | हिरणणाह               | राजपुत्रः         | 354            |
| इंसरइ<br>इंसरण्ड  | राजा                | ं २२१ ( टि. १ )          | हिरक्णभग्म            | राजा              | १८५ (हि. १०)   |
| इंसर <b>र</b>     | •                   | १२१                      | हिरणधर                | विद्याघरेशः       | १७८ (हि. २)    |
| इंसबिकंबिब        | ''<br><b>শ</b> শ্ব: | 264                      | हिरण्णमती             | विद्याधरराजपत्नी  | 946            |
| ह्युम             | अमात्यः             | 445,444                  | हिरण्णरह              | विद्याघरेशः       | 946            |
| इत्यिणंडर रे      |                     | <b>२८,१६४,१८६,</b> २३३,  | हिरणकोम               |                   | uş             |
| हरियणापुर         |                     | , ७५,३४०,३४४,३४ <b>६</b> | 10 ( 10 ( 10 )        | ,,<br>तापसः       | 135            |
| इरिथणिगा          | वनवरी               | 298,294                  | क्रिरणकोमी<br>इरणकोमी | नाद्मणी           | 3 94           |
| इरियसीस           | नगरम्               | <b>३</b> ९५              | हिरण्यह               | विद्याधरराजपती    | 356            |
| इयसचु             | राजा                | 994                      | विरण्णवस्म            | राजा              | 964            |
| हरि               | "                   | ३५६,३५७                  | हिरण्या               | गणिकापुत्री       | 909            |
| हरिचंद            | 1,                  | 985,900                  | हिरिमती               | जम्बूपनी          |                |
| ,,                | श्रमणः              | २३१                      | ,,                    | राज्ञी श्रमणी व   | 248,244        |
| हरिणी             | राज्ञी              | ३५७                      | हिरिमंत               | पर्वतः            | 294            |
| इरिणेगमेसि        | देवः                | 50                       | हिरी                  | दिखुमारी          | . 34           |
| हरिमंसु           | <b>अमात्यः</b>      | २७५–२४८,३१२              | हुण                   | जनपद <u>ः</u>     | . 946          |
| <b>इरिमुणिचंद</b> | श्रमणः              | २५८                      | EE                    | देवजातिः          | 930            |
| इरिवंस            | वंशः                | 199,959,                 | हेण्डब                | विद्याघरराजपुत्रः | <b>२४५,२४६</b> |
|                   |                     | २९८,३५६,३५८,३६५          |                       |                   | 5,242,246,249  |
| इरिवरिस)          | - क्षेत्रम्         | ३५७                      | हेमंगव                | कामनपुरेशः        | 56,90          |
| इरियास ∫          |                     |                          | 29                    | राजा              | 56.            |
| <b>हरिवाहण</b>    | धनगारी राज          | -                        | "                     | पुण्डरमिणीशः      | <b>₹</b> ₹'    |
| हरिसीह            | श्रेष्ठिपुत्रः      | 938-980,988              | हेमसाछिपी             | रासी              | <b>₹</b> ₹'    |

### परिश्चिष्टं चतुर्थम्

### ्वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां विशेषनाम्नां विभागशोऽनुक्रमणिका।

### 

### [ परिशिष्टेऽसिनसामिविंशेषनाझां ये विभागाः परिकल्पितास्तेऽषसाँदुश्लिस्यन्त इति तत्त्रद्विभागदिद्ध्यभिस्तत्तदङ्काङ्कितो विभागोऽवस्त्रोकनीयः । ]

|     | 1 418 11.1131                      | 3    |
|-----|------------------------------------|------|
| 1   | बद्धः .                            |      |
| R   | अमात्या मश्चिणः समिवाः तः          |      |
|     | स्परम्पश्च                         |      |
| 2   | अधाः                               | 2    |
| 8   | भाभम-उचान-वनानि                    | 8    |
| 4   | इम्पाः श्रेष्ठिनः तत्पत्न्यस       | `    |
|     | उपाध्यायाः कछाचार्याञ्             | 1    |
| j 🐃 | ऐतिहासिक-मौगोलिकादीना-             | 1    |
|     | ग्रुपयोगिनि नामानि                 | 1    |
|     | प्रेन्द्रजालिकः                    | `    |
| 8   | कर्बट-खेब-प्राम-समिवेशादि          |      |
| 90  | कुर्करकः                           |      |
|     | कुरुक्राः तत्पत्म्यश्च             | 8    |
| 12  | कुछ-गोत्र-वंशाः                    | 8    |
|     | कृत्रिमाणि नामानि                  |      |
|     | कुष्णसाप्रमहिष्यः                  | 8    |
| 14  | . क्षत्रियाणी                      | 8    |
|     | गणधराः                             | 8    |
|     | गणिकाः तरपुत्र-पुत्रवश्च           | 8    |
| 16  | गायापतयः तत्पत्री-पुत्र-पुत्र्यश्र | 8    |
|     | गारुडिकः                           | 8    |
|     | गुहाः                              | 8    |
|     | गोप-गोप्यः                         | 4    |
|     | गौ:                                | 4    |
|     | प्रमथनासानि ः                      | 148, |
|     | मामण्यः प्रामेशाश्र                | 45   |
|     | <b>चक्रवार्सराजामः</b>             | 4    |
| ₹ ₹ | वारणभ्रमणाः असणाः अस-              | 4    |
|     | <b>च्यक्ष</b>                      | ч    |
|     | <b>पै</b> ह्यानि                   | 4    |
|     | चौराः तत्परुपम                     | 4    |
| 88  | चौरपह्यः .                         | 48   |
| 9   | चौरसेनाम्यः तत्परयञ्च              |      |

| मिस्तत्तद्वाकिता विभागाऽवस           | किनायः । ]                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| १ जनपद-क्षेत्र-द्वीप-विजयादि         | ६१ प्रासादः                            |
| <b>२ जम्बूप<del>र</del>वः</b>        | ६२ वळदेवराजानः                         |
| ३ तन्तुवायः तत्पत्नी च               | ६६ त्राक्षण-आञ्चाच्यः सरपुत्र-पुत्र्यस |
| <b>३ तपां</b> सि                     | ६४ महिषः                               |
| ५ तापस-तापसी-परिवाजक-परि-            | ६५ मातज्ञः                             |
| त्राजिकाद्यः                         | ६६ सेषाः                               |
| ६ तीर्थकराः                          | ६७ यज्ञाः                              |
| ७ दशारराजानः                         | ६८ राजानी राजपुत्रा विद्याभररा-        |
| ८ दास-दासी-दौवारिक-प्रतीहार-         | जानो विद्याधरराजपुत्राश                |
| महत्तरक-शच्यापालिकाचाः               | ६९ राष्ट्रमो राजपुत्रमो विचाधर-        |
| ९ दिकुमार्थः पद्पञ्चासत्             | राज्यो विद्याधरराजपुच्यम               |
| o दुर्गता दरिद्रा <b>स</b>           | ७० राष्ट्रीदाः (राडोड)                 |
| ३ दुर्गपालः                          | ७१ वणिजः तत्पवी-युत्र-पुश्यक्ष         |
| २ ब्रातः                             | ७२ बाप्यः                              |
| ६ देवजातयः                           | ७३ बासुदेवराजानः                       |
| ४ देव-वेच्यः                         | ७४ विद्याः                             |
| ५ देवलोकाः                           | ७५ विद्याधराः                          |
| ६ धरणाप्रमहिष्यः                     | ७६ विद्यापरनिकासाः<br>७७ विमानानि      |
| ७ धर्माः                             | ७८ वैद्याः                             |
| ८ धात्र्यः                           | ७९ वैद्यः तत्पत्ती च                   |
| ९ नगर-नगर्यः                         | ७५ वश्यः तत्पन्ना च<br>८० व्याघः       |
| o नट-नर्षक्यः                        | ८१ शिविकाः                             |
| १ नदी-समुद्र-हदादि                   | ८२ शिकाः                               |
| २ गरकाः तद्याखटाश्र                  | ८३ श्रुनी                              |
| ३ नारदाः                             | ८४ शीकरिकाः                            |
| ४ नावासांयात्रिकाः<br>१५ नैमित्तिकाः | ८५ सर्पाः                              |
| १६ परमाधार्मिकासुराः                 | ८६ सारथयः तस्यसम्बद्ध                  |
| । परमेहिनः                           | ८७ सार्थवाहाः तत्पतन्त्रम              |
| ८ पर्वताः                            | ८८ सूपकाराः                            |
| ९ पुरोहिताः तत्प्रवयं                | ८९ सर्णकारः                            |
| • प्रतिवासदेवाः                      | ९० इसिनः                               |

## १ अरब्यः

| कालंबर<br>कुंबरावस                          | कोखनण<br>सहराडवी                          | जहा <b>वता</b><br>शीमास्त्री                     | मीसजाडदी<br>भूपरमजा                           | भूयस्यणा<br>विजणस्थाण                       |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                             | •                                         | २ अमात्या मन्द्रि                                | ाणः सचिवास्तत                                 | <b>।ह्यम</b>                                |                    |
| अधिमाखि<br>आणंद्<br>इहाणंद्<br>जंबद<br>जसमं | मंदण<br>पवणवेग<br>बहुस्सुय<br>महर<br>सहरि | महामह<br>मारीच<br>वसुमित्त<br>विडलमति<br>संडिल्ल | संमिषकीय<br>सायर<br>सिंहिल<br>सीहिल<br>सीहसेण | सुनिक<br>सुनुदि<br>सुमह<br>सुयसायर<br>सुसेण | सुस्तुत<br>हरिमंसु |
|                                             |                                           |                                                  |                                               |                                             |                    |

#### ३ अश्वाः

| फुलिंग <b>ग्रुह</b> | बहार | इंसविलंबि: |
|---------------------|------|------------|
|---------------------|------|------------|

#### ८ आध्य-उद्यात-वतानि

|                                                                                                        |                                                                                                    | o alau-                                                                                  | उधाग-पंगारण                                                                                               |                                                                                                       |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| श्रीगमंदिर<br>कासःथाण<br>कोसिकासम<br>छले <b>डु</b> ग                                                   | जिण्णुज्ञाण<br>जोइन्ज<br>चंदणवण<br>देवरमण                                                          | मंदणवण<br>पस्यवण<br>पीइकर<br>पोयणासम                                                     | भइसारू<br>मणोरम<br>रयणकरंडय<br>सरवण                                                                       | सहसंबदण<br>सिद्धः<br>सिरिवण<br>सुगुद्द                                                                | सुरवण<br>सुरणिवाद                                               |
|                                                                                                        |                                                                                                    | ५ इभ्याः श्रे                                                                            | <br>डिनः तत्पस्यश्                                                                                        | ī                                                                                                     |                                                                 |
| धभमघोस<br>भरहदत्त<br>भरहदेव<br>अरहदेव<br>उसमदत्त<br>कणगसिरी<br>कमछावती<br>कामदेव<br>गुत्तिमह्<br>गोगुह | चंदसिरी<br>चारुद्त<br>जंदू<br>जसमती<br>जिणगुत्त<br>जिणद्त<br>जिणद्द<br>जिणद्द<br>जिणपालिय<br>तमंतग | तारग<br>तावस<br>दृढधम्म<br>धणदेव<br>धणदेव<br>धणमित्त<br>धम्मरुड्<br>पियदंसणा<br>पुण्णभड् | पोम्मसिरी<br>बंधुसिरी<br>भरा<br>भाणु<br>मरुभूद्रग<br>मरुभोद्रग<br>माणिभद्र<br>मित्तवती<br>रामदेव<br>राहुग | वराइ<br>वसुपालिय<br>वसुसेण<br>विजयसिरी<br>वेसमणदत्त<br>ससुद्दत्त<br>ससुद्दत्त<br>ससुद्दिय<br>सागरचंद् | सिश्रुमती<br>सिरिसेणा<br>सुतारा<br>सुदंसणा<br>हरिसीह<br>हिरिमती |
|                                                                                                        |                                                                                                    | ६ उपाध्याय                                                                               | <br>ाः कळाचार्यास                                                                                         |                                                                                                       |                                                                 |
| उदंक<br>चीरकयंग<br>गोयम                                                                                | व्हणहारि<br>वृंडवेग<br>नारय                                                                        | पुण्णास<br>बंभद्त<br>बुह                                                                 | विद्वह<br>संडिख<br>सुगीव                                                                                  | सुणकमेथ<br>सुणग <b>रहेद</b><br>सुप्प <b>र</b>                                                         | सुरुष<br>सुरम<br>सुरुम                                          |

## ७ पेतिहासिक-भौगोलिकादीनामुपयोगिनि नामानि

|                    | - 3100                      |
|--------------------|-----------------------------|
| गरन्स              | उसुवेगा                     |
| भंगा               | पुरावई                      |
| अहावय              | कंकोडय                      |
| अणहा               | कंठयदीय                     |
| अणारियचेद          | कणकुजा                      |
| अत्यसत्य }         | <b>老点</b>                   |
| (अर्थशासम्)        | कत्तविरिष                   |
| भभय                | काखंजर                      |
| भयपद               | कासव                        |
| अलगापुरी           | कासी                        |
| अवंती -            | कि कि धिगिरि                |
| अस्समेष्ट          | कुणद्वा                     |
| भहरवेय<br>भहिन्ता  | <b>इ</b> णाह                |
|                    | <b>₹</b> ₹                  |
| भाणहा<br>भागरिय- } | <del>कु</del> सहा           |
| (आरिय)वेद          | कोंकण<br>कोडिसिका           |
| आसमेह              | काशिश                       |
| आइह्या             | कासंबी                      |
| दक्क               | कोसला                       |
| उक्क               | कात <i>रा</i><br><b>स</b> स |
| <b>उज्जे</b> णी    | गंगा                        |
| उंबराव हुवेका      | गंगासापर                    |
| उसीरावत्त          | गंधार                       |
| - 444 84 .8 44     | -4-416                      |

| गयपुर              | दक्ख               |
|--------------------|--------------------|
| गिरिकृष            | दितिपयाग           |
| गिरिनगर            | दिसापो विस्त भ     |
| गुणसिख्य           | धन्मचन्            |
| गोदावरी            | नस्थियवाह          |
| गोसंग              | पंचनदीसंग <b>म</b> |
| चंपा               | पढमाणुभोग          |
| चीणधाण             | पयाग               |
| चीणभूमी            | परमभागवंड          |
| चेड्               | पिप्पखाय           |
| चोक्खवा <b>इणी</b> | पुष्णसद्           |
| जरणा<br>जरणा       | पुरिमतास           |
| _                  |                    |
| जण्हवी<br>———      | पोयणपुर            |
| जनवन               | पोशगम              |
| जसद्ग्गी           | (पाकशासम्)         |
| असुणा              | बरुवर              |
| जवण                | बंभत्यक            |
| जावति              | बारवदी             |
| <b>জাৰ</b> ण       | भगवयगीया ।         |
| टंकण               | (भगवद्गीता)        |
| तक्सिका            | भहिलपुर            |
| तामकित्ती          | भरुयच्छ            |
| तिण <b>पिंगु</b>   | <b>आगीरही</b>      |
| तोसिंख             | भागवड              |
| _                  |                    |

| न नामान                |                    |
|------------------------|--------------------|
| भोजकर                  | वरुणोदिका          |
| मगहा                   | वाणारसी            |
| मगहापुर                | विजगरथाण           |
| महिन्छ।                | विंशगिरि           |
| महुरा                  | बिणीया             |
| महुर <u>ि</u><br>महुरि | वेभारगिरि          |
| agic                   | वेभारसैंड          |
| <b>माहेसरी</b>         |                    |
| असिकावतीं              | संघगिरि            |
| मित्तियावती            | सम्मेव             |
| मिहिला                 | साकेत_             |
| रहरड                   | सावत्थी            |
| रयणदीव                 | सावयपण्णती         |
| रयणवालुया              | सिंइछदीव           |
| रयतवालुपा              | सिमणरा ( ग ? )     |
| रहावच                  | सिरिपष्वय          |
| रायगिंह                | सीमणग              |
| रेवय                   | सुणगमेध            |
| <b>छंकादी</b> व        | <b>सुवण्णपुरी</b>  |
| <b>लंकापुरी</b>        | <b>सुवण्णभू</b> मी |
| वंसगिरि                | सोप्पारय           |
| वजकोडीसंडिय            | हरिथणापुर          |
| वइली                   | हिरिमंत            |
| नर्का<br>वरगा          | हुण                |
| वरदा                   | K                  |
| चर्युः।                |                    |
|                        |                    |

## ८ ऐन्द्रजालिकः इंदलम्म

## ९ कर्बर-खेर-माम-समिवेशादि

| भयकगाम             | तिकवत्थुग                    |
|--------------------|------------------------------|
| गिरिकडं<br>गिरिक्ड | दिसासँवा <b>ह</b><br>नंदिगाम |
| गिरितंड            | पडिसमिले व                   |

| पलासगाम  | संवास   | ₹ |
|----------|---------|---|
| पंजासपुर | संवाइ   | ₹ |
| वस्य     | संखपुरग | ₹ |
| •••      |         |   |

| वम               | सुगाम |
|------------------|-------|
| ालगु <b>ह</b>    | सुगार |
| <b>गिलेग्गाम</b> | सुदित |

## १० कुर्कुटकः वजतुंद

## ११ कुलकराः तत्परयस

| अभिषंद          | चंत्रकंता |
|-----------------|-----------|
| चनसुकंता        | चंदजसा    |
| <b>च्रक्तुम</b> | असमंत     |

|    |     | - | <br>- |
|----|-----|---|-------|
| ना | स   |   |       |
|    | स्व | T |       |
|    | -   |   |       |

| - 3    |
|--------|
| यसेण 🛚 |
| _      |
| मर्देव |
|        |

| मरुदेवा  |
|----------|
| विसलवाहण |

सिरिकंता **सुरु**वा

|                                     |                                         | 杨素                      | क्र-मोत्र-सं          | ताः                          |                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                     | <b>हपसा</b> ध                           | गोवम                    | दुसार                 |                              | FT <del>CE,</del>             |
|                                     |                                         | १३ क्रा                 | त्रेमाणि नाम          | ानि                          |                               |
| <b>अजक</b> णिह<br>अजजेह             | अजणुब <b>र्</b><br>किंजंपि              | संदिक<br>सरम्गीव        | गोयम<br>पोबजास        | मागह                         | सहदेव                         |
|                                     |                                         | १४ ह                    | णसाप्रमहि             | षः                           |                               |
|                                     | गंधारी<br>गोरी                          | <b>जंबव</b> ती<br>पउमाव |                       |                              | भामा<br>स्रा                  |
| 84                                  | भूत्रियाणी                              |                         |                       | १६ गणधराः                    |                               |
|                                     | कुंद्ख्या                               |                         | <b>उस</b> भसेष        | <b>बकाउ</b> ह                | धुहम्मसामि                    |
|                                     |                                         | १७ गणिकाः               | तत्युत्र-पुत्र्य      | TREE                         |                               |
| अर्णगसे <b>णा</b><br>अर्णगर         | कामपदाना<br><del>कार्यका</del> मा       | कुवेरसेणा<br>चित्तसेणा  | रइसे णिया<br>रंगपडाया | ा वसंतसेण                    |                               |
| भणंतमङ्ग<br>भमियजसा<br>कर्किंगसेष्म | कार्लिद्सेणा<br>कुवेरदत्त<br>कुवेरदत्ता | <b>बुद्धिसेणा</b>       | वसंततिष               |                              | सुहिरक्ता<br>हिरण्णा          |
|                                     |                                         | <br>८ गाथापतय           | - तत्पन्नी-पुः        | प्र- <u>प</u> त्रस् <b>ध</b> |                               |
| <b>जनस</b> दत्त                     | नागद्त्रा                               | मादर                    | विण्डुसिरी            | । धुद्रोयणी                  |                               |
| धणसिरी<br>मा <b>इक</b>              | नागसिली<br>महाधण                        | वसुद्ता<br>वसुद्ता      | सामवृत्ता             | झुनंद                        | सोमद्र्या                     |
| १९                                  | गारुडिकः                                |                         |                       | २० गुहाः                     | ••                            |
|                                     | गरकतुंड                                 |                         | कंचणगुहा              | संडप्पवार                    | तिमिसगुहा                     |
| २१<br>चारुणीदि<br>जसोया             | गोप-गोप्यः<br>दंडग नं<br>नंद फ          | दिसित्त<br>गुजंदि       |                       | २२ गौः<br>रोहिणी             |                               |
| अजारियवेद                           | अहच्चेय<br>) आवरिय-<br>) (आरिय)         | धस्मि                   | प्रन्थनामानि<br>इचरिय | भगवयगीया<br>(भगवद्गीता)      | <b>बसुदेवचरिय</b><br>संतिचरित |

### २४ शामण्यः शामेशाञ्च

मार्य ंसेर अरहद् च उगासेण सारय २५ चक्रवर्त्तिराजानः वहरसेण भार · अरह रवणजाय सणंकुमार सुभूम ĖĮ सुभोम मधव संति वहरदत्त वजाउह चप महापडम वहरनाभ सगर

#### २६ बारणश्रमणाः श्रमणाः श्रमण्यस

चंदणसायर सुट्टिय अर्मुस्य धम्मपिय मंदर सचरविखय असकिति चंदणसायरचंद महामति धम्मरुष्ट् संजयंत सुद्वियजा अंगरिस चारुमुणि धितिवर महिंद सत्तुग्घ सुनंद अंगीरस वित्तगुत्त नंद मुणिसेण सुपर्ह सत्तुत्तम अविमालि जगनंदण नंदणगिरि मुणीचंद सुप्पभा सतुरमण अजियसेणा जंब नंदिषद्भण रिसया चुमण संत जयंत समय पसंतवेग सुवष्णकुंभ वहरदत्त संतवेग अभिनंदण जळपजि पसम्बद्धंद वक्लचीरि सुम्बय समाहिगुत्त जिणद्त्रा अमयगुरु वजाउह पियदंसणा सुम्बदा संपभ जुगंधर पिहियासव अमयसागर वंतामय सुहरम सवंभू द्वचित्त असियगति बरदत्त इरिचंद पीइकर सम्बगुन्त असिवतेय व्डधम्म पीतिकर वसुपुज इरिमुणिचंद सम्बजस वडिवति वसुमती अरहदास पीतिंकर हरिबाहण सम्बाग्र व्दब्दय आर्च पीतिदेव विउलमति **हिरण्णक्रंभ** सहस्सायुह व्यवित्ति पुष्फकेड विजय आर्चजस **हिरिम**ती सागरदत्त दंतमहण कणगमाला वंशिक्ता विण्डुकुमार सागरसेण कंटिबजिया देवगुरु वंभी विमकमति सिरिदाम किसिहर धस्मघोस बक्रमह विम्लाभा सिवगुत्त गुणवती भग्मवास भोगवद्गण वीरमाह सीमंघर चहाउह धम्मनंद मतिसायर सच सीहचंद

## २७ चैत्यानि

गुणसिक्रय नागघर गुण्णमह

## २८ चौराः तत्परयश्च

अवन्तः दाह मंद्रूव विदाह विसीक सरह करंक धणपुंजत वणमाका विरूव सज्ज्ञ युरूव कुसीक शुमापुद

२९ चौरपहुयः अमर्पर्युद्रा उद्यामुद्द विसमकंदरा सीहगुद्दा असणिपही

## ३० चौरसेनान्यः तत्पक्यस

| अजियसेण | अपराजि <b>श</b> | भंदर      | विभुमापुर |
|---------|-----------------|-----------|-----------|
| भुजाण्य | कालदंद          | बणमास्त्र | विमिंद    |

## ३१ जनपद-क्षेत्र-द्वीप-विजयादि

|                                                                                                                              |                                                                                                                        | 42 mush di                                                                                      | न-क्षाप-।पजपा                                                                                               | वि                                                                                                                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रंगा<br>अणहा<br>अवगरह<br>अवगह<br>अवंती<br>अवरविदेह<br>आणहा<br>उक्छ<br>उक्छ<br>उक्छ<br>उक्छ<br>उक्छ<br>उक्छ<br>उक्छ<br>उक्छ | कंटयदीव<br>कामस्य<br>कासी<br>किंजंपि<br>कुणहा<br>कुणाल<br>कुर<br>कुसहा<br>कोंकण<br>कोसका<br>स्रस<br>गंधार<br>गंबिकाबसी | चीणमूमी चेह्र जंबुहीव जवण बावण टंकण हाहिणह्नभरह दाहिणभरह देवकुरा भाइसंड भायहसंड नंदिस्सर नंदीसर | पंचनदीसंगम पुनस्तरह पुनस्तरह पुरच्छिमध्वर- पिदेह पुन्वविदेह पोक्सकावई बन्बर भरह भगरह मंगकावई महाविदेह रमणिज | रयणदीव<br>क्यम<br>कंका<br>वच्छा<br>वच्छा<br>विज्ञणस्थाण<br>विज्ञयद्<br>विदेह<br>वियब्धा<br>सिळ्छावहुँ<br>सावस्थी<br>सिंहळदीव<br>सिंधु | सुक्तरह<br>सुरद्वा<br>सुरक्षणभूगी<br>सुरसेणा<br>सेया<br>सोरद्वक्<br>सोरिय<br>सोवीर<br>हरिवास<br>हुण |

## ३२ जम्बूपस्यः

| कणगसिरी | जसमती   |
|---------|---------|
| कमकावती | पडमसिरी |

पडमसेणा विजयसिरी

समुर्**सिरी** सिंधुमती

## ३३ तम्बुवायः तत्पन्नी च

वणमाला

रीरम

## ३४ तपांसि

| आयं विकवडु माण | <b>धम्म दक्</b> वाल | रयणावली | सीहनिकीि |
|----------------|---------------------|---------|----------|
|----------------|---------------------|---------|----------|

## ३५ तापस-तापसी-परिवाजक-परिवाजिकादयः

| अगरिथ<br>अंधगोयम<br>अहिल्ला<br>आहल्ला<br>उदयबिंदु<br>एगर्सिंग<br>कंक | कणगरह<br>कासव<br>कुंडोदरी<br>कुंसका<br>कोसिक<br>कोसिय<br>संदमणिया | गोयम<br>चंडकोसिय<br>जडिलकोसिय<br>जडवहा<br>जमद्ग्गि<br>धन्मिक<br>नंदा | पवणवेचा<br>पिष्पछाय<br>मिगसिंग<br>मीणगा<br>वडव<br>बहुि<br>बहुि | बिहासब<br>विण्हु<br>संख<br>संबिछि<br>सुकुमाछिया<br>सुकसा<br>सुरुसा | सेवाली<br>सोमचंद<br>सोमप्पष्ट<br>हिरुणकोम |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| 36 | तीर्थकराः |
|----|-----------|
|    | _         |

|                                                        |                                                              | 4.4 144.                                                | A 20.76.                                                      |                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| अजियं<br>अणंतह्<br>अणंतजिण<br>अमियजस<br>अमियवाहण<br>अर | श्रीहर्ने से<br>बसम<br>उसमसामि<br>उसमसिरि<br>कुंधु<br>सेमंकर | घणरहें<br>जीवंतसामि<br>जीवसामि<br>दरजम्म<br>धम्म<br>वमि | नामेय<br>नेमि<br>मिक<br>महावीर<br>महावीरबद्धमाण<br>सुणिसुम्बय | बद्धाण<br>बासुपुज<br>बिमड<br>संति<br>संतिजिण<br>सर्वपभ | सर्वे <b>ड्ड</b><br>सर्वेशू<br>सीमंषर<br>सीचक्रजिण |

## ३७ व्शारराजानः

| अक्लोभ | थिमिय | वसुदेव    |      |
|--------|-------|-----------|------|
| अभिचंद | भरण   | समु इविजय | हिमव |
| भयक    | पूरण  | सागर      |      |

## ३८ दास-दासी-दौवारिक-प्रतीहार-महत्तरक-शय्यापालिकाचाः

| उप्पछमाला<br>क्छहंसी<br>क्वलिगा<br>क्विल | गंगपालिय<br>गंगरिक्स<br>इन्सुह<br>पंडितिका | पञ्जवस्<br>भद्ग<br>भद्दा<br>भोगमालिणी | मचकोकिला<br>मंथरा<br>मंदोद्री<br>मिरिहे | वणमाला<br>बल्लह<br>बिज्जुल्ड्या<br>बीजादस<br>संग्रिका | सुरदेव |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| कोकास                                    | पभावई                                      | मझंडय                                 | <b>कसुणिका</b>                          | संगमिषा                                               |        |

## ३९ दिकुमार्यः षट्पञ्चाशत्

|                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 2 . 142                                                                                                   | A STANDING                                                                                                                | *                                                                                                                     |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| अणिदिया<br>अपराजिता<br>अकंदुसा<br>आजंदा<br>इकादेवी<br>एगणासा<br>वित्तकणगा<br>वित्तगुत्ता<br>वित्तगुत्ता<br>वित्तगुत्ता<br>अयंती<br>जसोहरा | तोयधारा<br>नंदा<br>नंदिवद्धणा<br>नंदुत्तरा<br>नवसिका<br>पडमावती<br>पुंडरिगी<br>पुंडरिगी<br>पुंडरिगी<br>पुंडरिगी<br>पुंडरिगी | भद्दा<br>भोगंकरा<br>भोगनालिणी<br>भोगवती<br>मितकेसी<br>मीदकेसी<br>मेहंकरा<br>मेहमालिणी<br>मेहवती<br>क्यंसा | रूपगा<br>रूपगायसी<br>रूपगायसी<br>रूप्डीवती<br>वत्यमित्ता<br>बसुंघरा<br>बारिसेणा<br>बारुणी<br>विचित्ता<br>विजया<br>वेजयंती | सतेरा<br>समाहारा<br>सम्बन्धमा<br>सिरी<br>सीमा<br>सुनंदा<br>सुप्पतिण्णा<br>सुप्पसिद्धा<br>सुमोगा<br>सुमेहा<br>सुरादेवी | सुरूवा<br>सुबस्था<br>सेसकेसी<br>सेसबती<br>सोतामर्ण<br>हासा<br>हिरी |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                    |

| ४० दुर्गता दरिद्रास<br>संविषा |  |
|-------------------------------|--|
|-------------------------------|--|

| <b>अ</b> छंबुसा | निशामिया | संखिया   | सुमंगका    |
|-----------------|----------|----------|------------|
| उज्जिगा ं       | रकागुरा  | सिरिद्ता | पुरुक्ताणा |
| धणिया           |          |          |            |

| धर दुर्गपालः |             | धर दूताः |            |
|--------------|-------------|----------|------------|
| जमदंड        | चंडसीह      | मिरिष्ट् | मिस्सयपाद् |
|              | डिंग्रयसम्म | सिरिष    | विरिष      |

#### धरे देवजातयः

|                                                   |                                      | 04                                                   | Adouted.                             |                                           |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| अगिगकुमार<br>इसिवादिय<br>उबहिकुमार<br>कुंद्रप्पिय | किण्णर<br>किंदुरिस<br>गंधव्य<br>जक्त | बीइसा <b>क्य</b><br>तुंबर<br><i>नाग</i><br>परिधम्मिक | भूष<br>मूषवाह्य<br>महोरग<br>मेहकुमार | मेह्युह<br>रक्सस<br>वण्डि<br>विष्युकुमारी | बिस्सावसु<br>हाहा<br>हृह |
|                                                   |                                      |                                                      |                                      |                                           |                          |

#### ४४ देव-देवाः

| अङ्ख्वा              | चमर              | ना               |
|----------------------|------------------|------------------|
| अस                   | वित्रकणगा        | ना               |
| अच्चुअइंद            | चित्रगुत्ता      | ना               |
| अच्खुइंद             | विश्वचूल         | ना               |
| अजादिय               | <b>चि</b> त्ता े | ना               |
| अणिदिया              | जम               | ने               |
| अपराजिता             | जयंत्री          | पुर              |
| अपराजिय              | जरूण प्यभ        | qa               |
| भहा                  | जसोहरा           | qu               |
| असिपत्त              | तंबचूक           |                  |
| आरुष                 | तिको जमा         | पुर              |
| <b>इं</b> दा         | तोयभारा          | पण<br>पुर<br>पुर |
| डका                  | दुढधमा           | 3,               |
| इका देवी             | दवरह             | पुर              |
| इसामहरू              | दिवायर           | पुर<br>ना        |
| उव्यक्त              | विश्वचूड         | वर               |
| पुराणासा             | <b>પ્રાથ</b>     | ब्र              |
| कणगविसा              | धणसिरी           | भ                |
| क्रणगरह              | धरण              | भ<br>भ           |
| कमकक्ष               | धूमकेड           | भो               |
| क्यमाक               | नेदा             | भो               |
| केठव                 | नंदिवस्णा        | स्र              |
| शंगादे <del>वी</del> | नंदुत्तरा        | मा               |
| घणविज्युका           | नवमिका           | मि               |
| चंदाहत               | नवसिया           | भी               |
|                      |                  |                  |

मेणा गराइ मेहंकरा गाहिन गी मेहनाद गेंद मेहमाछिणी सेहरह रय पमेसि मेहवती उमावती रंभा क्यंसा णगराहाड णगवड ह्यगसहा जागा हि ब रुवगा **द**रिगिणी रुपंगा हरिगी रूपगावती प्रमाला लच्छीवती वी **कंतग**इंद भिंद **छियंगय** लोहियक्स 6 लाहगा वजावह वस्यमित्ता हा ोगंकरा वंसामय ोगमालिणी वरुण ोगवती वसंघरा वारिसेणा গিবুক वारुणी डाकाल तकेसी वाखय विचित्रा ोसकेसी

विजया विज्जदाढ विज्ञमारि वेजयंती वेषद्रक्रमार वेबरणी वेसमण सतेरा सबक समा समाहारा सर्वपभा सर्वतुद् सक्भ सम्बपभा साम सारस्वय सिंधुदेवी सिरिदाम सिरी सीया सुनंदा सुप्पतिण्णा सुप्पसिद्धा सुभोगा

सुमण समेहा सुरादेवी सुरूव सरुवा सुवण्णामूळ सुवस्था स्रदेव संसकेसी सेसवती सोतामणी सोम सोमणस सोमराइय सोमा सोयामणी सोहस्मवह सोहस्मिव हरिणेगमें सि हासा **डिमच्**ल हिमयंत्रझमार हिरी

### ४५ देवलोकाः

|               | 91 44              | <b>छ। या।</b> •        |        |
|---------------|--------------------|------------------------|--------|
| भरचुअ<br>आरण  | उवरिमगेविज<br>पाणव | महासु <b>क</b><br>कंतय | सोहम्म |
| <b>है</b> साण | वंसकीय             | सुहमा                  |        |
|               |                    |                        |        |

४६ घरणात्रमहिन्यः असा इंदा वजविज्ञुन सोतामणी अल्ला इला सतेरा

### ४७ घर्माः

चोक्सवाइणी दिसापोक्सिय मागवर } माहण तिदंदि वस्थियवाइ (शैवः) संस

#### ४८ घात्रयः

कमकसेणा पंडिया मंजुला मंजुलिया कमका

## ४९ नगर-नगर्यः

पोयणपुर वितिपयाग **कंकापुरी** कोलहर भरज्या बहुकेउमंदिय लोहग्गक कोसंबी दिवितिकग अरक्खुरी देवतिख्य वारगा वर्रपुर सागपुर अरिजयप्रर अद्विजयुर देवसामपुर वडपुर गगणनंदण अकगापुरी सर्वच्छ वणवासी नंदणपुर गगणवस्ट्र अहिंजर भोजकड गंधसमिद वरदाम नंदपुर अवज्हा निखणसह सगहापुर वसंतपुर असोगपुर गयनगर निलिसभ मसिकावती वाणवासी गयपुर भसोगा नलिणीसह महापुर वाणारसी गिरिनगर भाइषाभ महिका विजयखेड नागपुर आमक्कडप चक्पुर विजयपुर निचालोय महुरा चंदणपुर आमङ्ख्पा विद्यपुर मागह -चमरचंचा पहट्ट इंदप्रर चमरचिंचा माहेसरी विणीया पङ्काण इकावद्ग चमरचेंचा मित्रियावडे वीवसोगा पभंकरा उज्जेणी मिहिका वेजवंती **उंबरावप्ट्**बेला चंपा पभास चारणजुबल पयाग मेहकृड बेदसामपुर उसमपुर रमणिजिय पहंकरा सकसार कंचणपुर **उत्ता**कार पियंगुपट्टज स्यणपुर सगडासुइ कणयसकदार जयपुर संखउर पुंडरगिणी रयणसंचय . जायवपुरी क्षणकुजा रहणेउर-) तक्सिका पुष्फकेड संघपुर कमकपुर पुरिमताङ ঘট্টবাড় 🛭 संजती किण्णरगीय तामिलती रायगिह साकेत तिपुर पुरिसपुर <del>इंडि</del>णिप्रर सागेय पोक्खकावती वोसली रायपुर क्रंडिणी **वॉडर**गिणी वसपुर रिट्टपुर सामपुर **क्सगापुर** 

सावत्थी सिवमंदिर सीहपुर संकपुर सुत्तिमती सुभगनयरी सभगा सुभा सुमंदिर <u>सुवण्णणाभ</u> सुवण्णतिस्य सुवण्णदुःग **सुबण्णपुरी** सुवण्णाभ सोजा सोचिमती सोप्पारय हत्थिणपुर **ह**रियणापुर हरिथसीस

### ५० नट-नर्सक्यः

कासपढागा विछाइगा बहुरूव विछासिणी किण्णरी पडसिणी सहुरकिरिया हासपोहलिया कोसुवा बन्बरी रवसेणिया

| • 12               |               |               |                                     | •                | G               |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
|                    |               | ધ્ય           | नदी-समुद्र-हर                       | ग्रहि            |                 |
| उत्तरकुरु          | बीरोद         | बरण           | मागीरही                             |                  | -2-2-           |
| उसुवेगा            | गंगा          | जण्हवी        | -                                   | बरदा             | सीबोद           |
| 094111             |               |               | रयणवालु                             |                  | सीओदा           |
| पुरावई             | गंगासायर      | बसुणा         | रयतवाळु                             |                  |                 |
| कजगवालुया          | गोवावरी       | जावती         | कवणसमु                              |                  | सुवण्णकूका      |
| काळोद              | चंदा          | निषडी         | वरगा                                | सिंधु            | <b>इंसण</b> दी  |
|                    |               | ५३ =          | रकाः तत्प्रस्तट                     | T101             |                 |
| श                  | रह्डाण तम     | तमा           | रयणप्यसा                            | सकरपंभा          | सप्पावस         |
|                    | ५३ नारदाः     | 30            |                                     |                  | वासांयात्रिकाः  |
| <b>कच्छुल</b> नारय | नारच          | नेमिनार्थ     |                                     | राद              | त सुरिंददत्त    |
|                    |               | ٠             | ५ नैसित्तिकाः                       |                  |                 |
|                    | आ सर्विदु     | दीवसिंह       | पयावद्दसम्म                         | भिगु             | ससर्विद्        |
|                    | को दुकि       | <b>देबि</b> ल | वहस्सतिसम                           |                  |                 |
|                    |               | -             | रमाधार्मिकासु                       |                  |                 |
| असि                | पस महाका      |               |                                     |                  | इभ साम          |
|                    |               |               |                                     |                  |                 |
|                    | •             |               | ५७ परमेष्ठिनः                       |                  | _               |
| अ                  | रहंत आ        | यरिय          | <b>उवज्</b> राय                     | साहु सिः         | ξ.              |
|                    |               |               | ५८ पर्वताः                          |                  |                 |
| <b>अ</b> गमंदिर    | कंकोस्य       | ৰজভূত         | क्यग                                | वेयदृ            | सीमण्णग         |
| अंजणगिरि           | कंचणगिरि      | बरुभइ         | रेक्य                               | संक्रपह          | हिमवंत          |
| अट्टावय            | कणगगिरि       | मणिसाय        | र बंसगिरि                           | संघगिरि          | <b>हि</b> रिमंत |
| अमयभार             | कि सिंधि गिरि | रे मणोरम      | वक्खारवि                            | ोरि सम्मेय       |                 |
| अंबरतिरूप          | गंधमादण       | मंदर          | वजकोर्ड                             | संठिय सिद्धपद्य  | य               |
| असियगिरि           | चुछहिमवंत     | मालवंत        | विभगिवि                             |                  |                 |
| उसमक्ड             | नीङगिरि       | मेर           | वेभारगि                             | रि सिरिपब्ध      | य               |
| <u>उसुद्धार</u>    | नीखवंत        | रहावत्त       | वेभारसे                             |                  |                 |
|                    |               | 49 0          | <br>रोहिताः तत्पक                   | 7767             |                 |
|                    | करारूपिंग     | नसुर          | भिगु                                | विस्समृति        | स्रोम           |
|                    | विक्रमती      | पिंगला        | वंझ                                 | संति             |                 |
|                    |               | £,            | <br>श्रतिवासुदेवा                   | •                |                 |
| भासगीव             | जरासंध        | दुमियारि      | र आरापास्त्रप् <b>या</b><br>इसम्मीव | रावण             |                 |
|                    |               |               |                                     | ~ ~ <del>`</del> |                 |
|                    | ६१ प्रासाद    | *             | •                                   | ६२ बलदेबरा       |                 |
|                    | सङ्गोभङ्      |               | अपराजिय अर                          | ाल बलदेव         | संकरिसण         |
|                    |               | -             |                                     |                  |                 |

#### ६३ ब्राह्मण-ब्राह्मण्यः सरपुत्र-पुत्र्यस

अगिग भूह् अगिगळा अंबणसेणा अणुद्दरी अणुद्दरी अणुह्दरी इंदसम्म कासव कोंकणय खंदिल गंगसिरी गोयम चंदजसा जक्सिस जक्स्स

जसमहा मिग देवयदिण्ण रुहद्रत घरणिजव देवह नंदिभूति वसुभूह नंदिसेण वसुमती निस्सिरीयगोयम वाठभूह बहस्सह वारुणी मदिरा सणह

तिग स्थाभा रुद्दत संडिष्टाइण रेवइ सम्म वसुभूद्द सामछोमा वसुमती सिरिभूद्द बादभृद्द सुनंदा वादणी सोम सथद्द सोमद्या सोमदेव सोमसम्म सोमसम्मा सोमिका हिरण्णलोमी

६४ महिषः भइग ६५ मातङ्गः जमपास ६६ मेषाः काळ महाकाळ

#### ६७ यशाः

अस्समेह

आसमेह

राजसुय

सुणकमेध

## ६८ राजानो राजपुत्रा विद्याधरराजानो विद्याधरराजपुत्राश्च

अंसुमंत भइबक भकूर अक्रकित्ति अक्टदेव अक्षाम अक्टरह अक्लोभ भगिगसिहर अग्गिसेहर अंगारक अधिमारि अजिय अजियजस अजियसेण अणंतविरिय अणंतसेण अणाहिद्वि **अ**तिकेउ अद्यवाह अंधगवण्हि अपराइय अपराजिय अभगसेण अभय अभयघोस अभिचंद अभिसद्मण अमियगति अमियतेय अमियवेय **अमोहप्पहारि** अमोहरय कंस भमोहरिउ **\$ 68** अयधणु अयक अयोधण अयोहण अरिंजय आरंद कण्ह अरिंद्म भरिसीह अरुणचंद् असणिघोस असणिवेग असियतेय **भार्**चजस आसग्गीव आससेण कुंभ इंद्केट इंद्रगिरि इंदासणि इंदुसेण इक उम्मसेण खर रद्य

गरुककेड पुगरह पुणिवपुत्त गरुककेत युणीपुत्त गर्छवाहण एणीसुय गरुछ विक्रम गरुक्रवेग गोविंद कणगकेउ भणरह कणगनाभ चकाउह कणगपुज चक्खुम कणगरह चंडवेग चंदकिति कणयसत्ति चंदतिलय कत्तविरिय चंदाभ कराखवंभ चार्चंद कविल चित्तरह चित्तविरिय काकजंघ निश्तवेग कामुम्मत्त चेइपइ कालमुह काळसंवर जउ कुणिम जणक जण्डुकुमार कुंभकणा जम कुरुचंद जंबवंत केंद्रव जय केसघ जयसत्त् कोणिभ जयंत वयसेण गंधार जर

दहिसुह जरासंध दामोयर **অভগর**াই जलणवेग दास्ग जलविरिध दिण्णरा दिसचूक जसवंत दिवायरदेव जियभय दिवायरप्पभ जियसत्त दीहबाहु जियसत्तु डंडवेग दुज्जोहण तिणपिंगु दुइत तिलय दुपय तिबिह दुप्पसह तिसार दुमरिसण दुमविस्प तिसेहर थिमिय दुमसेण थिमियसागर दुसार वूसण दुक्ल दुवनेमि देवग वृत्रह वेबदत्त दुररोध देवदेव दंडविरिय देवपुत्त दंखवेग धण द्तवक धणवय दमघोस धग्मिल दुमियारि धरण धरणिसेण दुसम्गीव दुसरह धुंधुमार दहरह भगाइ

नंतिसेण न्मि नमुङ् नयणचंद नवरतिख्य मरगिरि नरसीड गळप्र त मलिणकेड सहसेण नाभि निद्यसन्त नीक नीलकंड नीलंघर पउमनाह पडमरह पज्ञ पंच सयग्गी ब पंचासग्गीव पडिकव पंड पभव पभाकर पयावड पवण पवणवेग पसेणड पहसियसेण पह पिहद्धय पीइंकर पीढ पंडय पुण्णचंद पुण्णभद पुष्फकेड पुप्फदंत प्ररिसप्तंत्ररीय पुरिसाणंद पुरिसुत्तम पुछिण पुब्दक पुहवीपद् पूरण पोक्सकपाक वंध्र

ৰভ बलदेव चळभह बळविरिय बळसीड यसि बहरय बाहुबली बिंदसेण बिहीसण बह्रिसेण भइ भरह भागीरहि भाग माणुकुमार भाणदेव भाणुप्पह भाणवेग भाणुसेण भीम भीमघोस भीसण भेसग भोय भोयवण्ही मइसायर मकरग्गी ब मधव सच्छ मणिकंठ मणिकंडल मणिकंड ि मणिकेड मंदर सयूरम्गीव मरुदेव मरुभुइ मरुमरुष महत्य महसेण महाकच्छ महागिरि महाघोस महाजस सहाप्रम महापास

सहापीह बहरबाह महापुंख वहरसेष महाबल वक्रखचीरि महासेण वच्छिल महिंद वजपाणि महिंददत्त वजाउह वराहगीव महिंदविष्टम मह चरिम महर्षिग वरुण मह पिंगल वसु वसुगिरि महुरग्गीद महोदर वसुदेव माणसवेग वालि माधव वासव वासदेव माखवंत मिगद्धय विजय विजयंत मक मेघनाय विजयभद्र मेघरह विजयसत्त विज्ञदाढ मेरु **मेरुमा** छि विङ्जजिङ्भ मेहजव विज्ञुदाढ विज्जप्प भ मेहनाय मेहरह विज्ञरह विज्ज बेग मेडवाडण विंझ मेहसेण विंझदत्त रट्टवद्धण विणमि रयणज्झय विण्ह रयणा वह विण्हकुमार रविसेण विदियतिखय रस्सिवेग रहसेण विद्वर विनम राम विमलवाहण रामण रावण वियद्वह रिट्रनेमि विसाल विस्मसेण रिउद्मण विहसियसेण रिवृद्गण विहीसण रुपणास वीइभय रुप्पि वीर रुहिर वीरंगय रेवय वीरज्य **ल्क्स्वण** वहरजंघ वीरदस वीरबाह् वहरदत्त वीरसेण बहुरदाढ वीसहरगीव बहरनाम

वीसदेव वीससेण वेजयंत वेसमण सयग्गीव सक्रंडि सगर संकरिसण संख संखरह संजय संजयंत सणंक्रमार सत्त्रव सत्त्रजय सत्त्तम सत्तदमण संति सम समविंद समुद्दविजय संब संबसामि संबसिरि सम्म सम्मृह सयघोस सयवळ सयबल्डि सयाउड सह सहस्सग्गीव सहरसरस्सि सहस्सायुह सागर सागरदत्त सारणग सिरिदाम सिरिदेव सिरिधम्म सिरिविजय सिरिसेण सिखाउड सिवक्रमार सिसुपाछ सीइचंद सीहजस

सीहरझय सीहदाद सीहरह सीहसेण सुग्गीव संकदत्त युजात सजाभ सुजावस सणिम सदसण सुदत्त सुदारग सुबंध सुबाह सुभाजु सभम सुमित्त सुमुह सुमेर सुरूव सुवसु ससेण सहदारग स्र सरदेव सरसेण सेजंस सेणिअ सोम सोमग सोमचंद सोमदेव सोमप्पह सोमविरिय सोयास सारि सोरीवीर इंसरइ हंसरच्छ **हंसरह** हयसत्तु हरि हरिचंद हरिवाहण हरिसेण हिमगिरि

| हिमवं               | हिरवणणा <b>ह</b> | हिरण्णधर              | हिरण्णलोम           | हेप्फय                    |              |
|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| हिमवंत              | हिरणधम्म         | हिरण्णरह              | हिरण्ण <b>व</b> म्म | हेमंगय                    |              |
|                     | ६९ राज्यो        | <br>राजपुत्र्यो विद्य | <br>ाधरराझ्यो विद्य | ग <b>धरराजपु</b> त्र्यश्च | r ,          |
| अर्रा               | गोरी             | पउमलया                | मा <b>लव</b> ई      | विमलसेणा                  | सुतारा       |
| अंगारमती            | चक्खुकंता        | पउमसिरी               | <b>मित्तदेवी</b>    | विमला                     | सुद्रिसणा    |
| अजियसेणा            | चंदकंता          | पडमा                  | मित्तव <b>ई</b>     | विमङाभा                   | सुदंसणा      |
| अंजणसेणा            | <b>चंदकित्ति</b> | पउमावई                | मिचसिरी             | वियक्खणा                  | सुनंदा       |
| अणंतमई              | चंदजता           | पभावती                | <b>मित्तसेणा</b>    | विरया                     | सुंदरी       |
| अणंतसिरी            | <b>चंद्</b> मती  | पियंगुसुंदरी          | मियावती             | वेगवती                    | सुप्पनही     |
| अणुंधरी             | चंदाभा           | पियदंसणा              | भीणकेसा             | वेजयंती                   | सुप्पभा      |
| अनलवेगा             | चारुमती          | पियमती                | मीणगा               | वेयब्सी                   | सुभहा        |
| अनिखवेगा            | चित्तमाळा        | पियमित्ता             | मेहमाला             | संघमती                    | सुमंगला      |
| अभिणंदिया           | चित्तवेगा        | पियसेणा               | <b>मेहमा</b> छिणी   | संघवती                    | सुमंजरी      |
| अमितप्पभा           | <b>चि</b> ल्लणा  | पीइवद्धणा             | रत्तवती             | सम्बजसा                   | सुमणा        |
| अमियगति             | जङ्गा            | पीतिमती               | रयणमाला             | सम्भामा                   | सुमति        |
| आससेणा              | जणयतणया          | पुक्खलवती             | रामकण्हा            | सचरक्खिया                 | सुमित्तसिरी  |
| भासालिका            | जंबवती           | पुंडरगिणी             | रिसिदत्ता           | सम्बसिरी                  | सुमित्ता     |
| <b>आसुरदेवी</b>     | जसमवी            | पुंडा                 | रुपिणी              | संतिमती                   | सुरूवा       |
| इंदसेणा             | जसवती            | पुष्ककूडा             | रेणुका              | सयंपभा                    | सुळक्लणा     |
| इला देवी            | जसोहरा           | पुष्फच्ला             | रेवई                | ससिष्यभा                  | सुलसा        |
| इसिद्ता             | जाणई             | पुष्फदंता             | रेवती               | सहदेवी                    | सुवण्णचूका   |
| कणरासई              | जिणदृत्ता        | पुष्फवती              | रोहिणी              | सामलया                    | सुवर्णातेलया |
| कणगमाखा             | जीवजसा           | पुहवी                 | लक्षणा              | सामलिया                   | सुष्वया      |
| कणयमास्रा           | जोइप्पहा         | पुद्दवीसेणा           | <b>छ</b> च्छिमती    | सामछी                     | सुसीमा       |
| कणयस्या             | जोइमाका          | बंधुमती               | <b>छ</b> ियसिरी     | सामा                      | सुसेणा       |
| कणयसिरी             | तारा             | बंभी                  | <b>छ</b> छिया       | सिरिकंता                  | सेणा         |
| कमकसिरी             | तिजहा            | बालचंदा               | <b>लोकसुंद</b> री   | सिरिचंदा                  | सोमचंदा      |
| कविषा               | दिति             | भइमित्ता              | वइरमाछिणी           | सिरिदेवा                  | सोमजसा       |
| कालिंद्सेणा         | देवई             | भइा                   | वक्क्या             | सिरिमई                    | सोमदुत्ता    |
| कित्तिमती           | देववण्णणी        | भागीरही               | वणमाला              | सिरिमती                   | सोममित्ता    |
| कुसुदा              | देवानंदा         | <b>मंग्</b> ळावती     | वसंतसेणा            | सिरिसेणा                  | सोमसिरी      |
| <b>कुं</b> सुदाणंदा | देवी             | मणोरमा                | वसुमती              | सिरिसोमा                  | हरिणी        |
| कुभिनासा            | धणसिरी           | मणोहरी                | वाउवेगा             | सिरिहरा                   | हिममालिणी    |
| कुरुमती             | धारिणी           | <b>म</b> द्दी         | वायुवेगा            | सिरी                      | हिरण्णमती    |
| केडमती              | धितिसेणा         | <b>संदोद्</b> री      | विजयसणा             | सिहिनंदिया                | हिरण्णवर्ह   |
| केकई                | नंदमती           | सयणवेगा               | विजया               | सीया                      | हिरिमती      |
| कोंती               | नंदा             | मयरा                  | विज्ञाजिङ्भा        | सीहनंदिया                 | हेममालिणी    |
| कोमुइया             | नंदिणी           | मरुदेवी               | विज्जुजिब्सा        | सुकंता                    |              |
| कोसञ्चा             | नागदत्ता         | मरुमती                | विज्जुमती           | सुकुमाला                  |              |
| गंघव्दता            | नीलजसा           | मछा                   | विज्जुलया           | सजसा                      |              |
| गंधारी              | नी लं <b>जणा</b> | माणसवेगा              | विणयवती             | सुणेत्ता                  |              |

७० राष्ट्रोढाः भवदत्त

नाइ्ला नागदत्त

भवदेव

रेवती

वासुगी

| 1945 I                                                                      | विकासिक्षा अधिकारिका ।                                                                            |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                   | ७१ वणिजः                                                                            | तत्पत्नी-युत्र-पुत्र्य                                                                     | Ħ                                                                                                 |                                |
| भइमुत्त<br>दमदत्त<br>धण<br>धणदत्त                                           | भणमिस<br>भणवसु<br>भारण<br>नंदण                                                                    | नखदाम<br>नागसेण<br>पडमसिरी<br>पडमाबती                                               | पूसदेव<br>पूसमित्त<br>मम्मण<br>रेवह                                                        | विजय<br>विजयसेणा<br>बीणादत्त<br>सायरदत्त                                                          | सोरिय                          |
|                                                                             | <b>क</b> लं                                                                                       |                                                                                     | र वाप्यः<br>दंसणा पुंडरवि                                                                  | m3•                                                                                               |                                |
|                                                                             | -                                                                                                 | 344                                                                                 | 30610                                                                                      | rolf.                                                                                             |                                |
|                                                                             |                                                                                                   | ശ3 ബ                                                                                | सुदेवराजानः                                                                                |                                                                                                   |                                |
|                                                                             | अणंतविरिय<br>कण्ह                                                                                 | <b>केसव</b><br>तिविहु                                                               | पुरिसपुंडरीय ब                                                                             | क्सण<br>वेहीसण                                                                                    |                                |
|                                                                             |                                                                                                   | <u> </u>                                                                            | <br>४ विद्याः                                                                              |                                                                                                   |                                |
| आमोगिणी<br>ओसोबणी<br>कालगी<br>केसिगा<br>गंधव्य<br>गंधारी<br>गोरी<br>जालवंती | तालुग्वाडणी<br>तिरिक्खमणी<br>तिरिक्खरणि<br>थंभणी<br>निसुंभा<br>पंसुमूलिगा<br>पंसुगी<br>पणगाविज्ञा | पण्णत्ती<br>पढवई<br>पहरणावरणि<br>बंधणमोयणि<br>बहुरूवा<br>भामरी<br>भूमीतुंडगा<br>मणु | महाजल<br>महाजालवती<br>महाजालविजा<br>महाजालिणी<br>महारोहिणी<br>माणवी<br>मायंगी<br>मूलविरिया | मोयणी<br>स्वसम्लिगा<br>बंसक्या<br>बिजसुरी<br>विजसुरी<br>विजसुरी<br>विजसुरी<br>विजसुरी<br>वेयालविज | संङ्घ्या<br>सामगी<br>सुंभा     |
|                                                                             |                                                                                                   | رجادو                                                                               | विद्याधराः                                                                                 |                                                                                                   |                                |
| अजियसेण<br>कमका<br>गोरिपुंड                                                 | जहाउ<br>जसग्गीव<br>धणवती                                                                          | ध्यसिह<br>ध्रमसीह<br>पुरुद्वय                                                       | बक्सीह<br>मभ<br>वहरमालिणी                                                                  | सहरसघोस<br>सुग्गीब<br>सुघोस                                                                       |                                |
|                                                                             |                                                                                                   | ७६ विद                                                                              | ाधरनिकायाः                                                                                 |                                                                                                   |                                |
| काळकेस<br>कालग<br>कालगव<br>कालगेय                                           | कालिय<br>केसिपुम्बग<br>गंधार<br>गोरिक                                                             | वंसुमूकिंग<br>वंडुग<br>पञ्चएय<br>सूमीतुंडग                                          | मणुपुष्वग<br>माणव<br>मायंग<br>मूखवीरिय                                                     | रुक्खमूलिय<br>वंसल्ज्य<br>विज्ञागंधार<br>संकुष                                                    | संकुक<br>संकु <b>क</b><br>सामग |

७७ विमानानि

बंभवहेंसय

रिट्ठ रिट्ठाभ

रुयक वेरुलिय

नंदावत्त नलिणिगुम्म

पारूय

पीइकर

पुष्फक

आह्चाम आदिचाम कॉकणवर्डिसय

चंदाम भूमकेड सयंपभ सन्बद्धसिद्ध सायरभिष

सिरितिलय

सिरिप्यभ

सुकप्पभ

सुजाभ

सुप्प**ह** सोत्यिय

सोहम्मवदिसय

## परिशिष्टं पश्चमम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानां कथा-चरितादीनामकारादिकमः।

| क्यादि                                               | पत्रम्          | कथादि                        | पत्रम्                                  | कथादि पत्रम्                          |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| भगरदत्तवरितम्                                        | \$4-86          | धिमहापूर्व मवचरितम्          | 988E                                    | वल्ककचीरीसम्बन्धः १६-२०               |
| अनारत देवसम्बन्धः                                    |                 | धारणरेवत्युदाहरणम्           | २९५                                     | नसन्ततिस्कागणिका-)                    |
| अन्धकवृष्णिपूर्वभवः                                  | 114-12          | नमुविपुरोहितसम्बन्धः         | 176-19                                  | सम्बन्धः १८-३५                        |
| अरजिनसम्बन्धः                                        | \$84-86         | नारद-पर्वतकयोः वसु- १        | ,                                       | वसुदत्ताख्यानकम् ५९-६१                |
| असंग्रीवप्रतिवासु- रे                                | 584-88          | राजस्य च सम्बन्धः            | 169-98                                  | वसुदेवचरितम् ११४-३७०                  |
| वेवसम्बन्धः ∫                                        | 311-13          | पारापतरक्षकशान्ति- )         |                                         | ,, पूर्वभवचरितम् ११४-११८              |
| <b>हुश्यदारकद्विककथा</b>                             | 114-13          | जिनजीवमेघरथराज-              | \$3 <b>\$</b> -80                       | वसुभूतिबाह्मणकथा ३०-३१                |
| <b>इ</b> स्यपुत्रकथानकम्                             | 8               | सम्बन्धः                     |                                         | वानरोदाहरणम् ६                        |
| <b>अपम्रजिनचरितम्</b>                                | 340-06          | विष्पकादस्योत्पत्तिः         | 949-48                                  | वायसास्थानकम् ३३                      |
| ,, पूर्वभवचरितम्                                     | 144-06          | पुष्यदेवाहरणम्               | २९६                                     | वायसाहरणम् १६८                        |
| इण्टिकार्याकथा                                       | 49-69           | प्रशुक्तकुमारपूर्वभव- )      | 40.00                                   | वासवोदाहरणम् २९२                      |
| कुन्थुजिनसम्बन्धः                                    | \$88-86         | सम्बन्धः                     | 68-61                                   | विमक्षाभा-सुप्रभाऽऽ-) २८६-८८          |
| कोङ्कणकमाञ्चणका- रे                                  |                 | प्रशुक्तकुमारसम्बन्धः        | 804-66                                  | र्थयोरात्मकथा <b>र्र</b> २०४–००       |
| स्यानकम्                                             | २९-३०           | प्रमक्तामिसम्बन्धः           | 0-14                                    | विष्णुकुमारसम्बन्धः १२८-६१            |
| चाहदसचरितम्                                          | 127-48          | प्रसम्बन्द्र सम्बन्धः        | 36-50                                   | शाकटिकाहरणम् ५७-५८                    |
| चाइमन्दि-फल्गुनन्धु-रे                               |                 | बाहुबलिसम्बन्धः              | 164-66                                  | शान्तिजनचरितम् ३१०-४३                 |
| वाहरणम्                                              | 560             | ब्राह्मणपुत्रकथानकम्         | २२                                      | ,, पूर्वभवचरितम् ३१०-३९               |
| चित्रवेगाऽऽसमकथा                                     | 298-94          | भरतचक्रवर्त्तिसम्बन्धः       | 108-66                                  | शाम्बकुमारपूर्वभव-                    |
| जमद्गि-राम(पश्चराम)                                  | -3              | भवदत्तसम्बन्धः               | २०-२२                                   | सम्बन्धः ∫                            |
| कार्सवीर्याणां सम्बन्धः                              | ि{२३५-३९        | भवदेवसम्बन्धः                | २०-२३                                   | शास्त्रकुमारसम्बन्धः ७७-१०९           |
|                                                      | 146-49          | मिछ-सुनिसुवत-नाम-            | 288                                     | शिवकुमारसम्बन्धः १३-२५                |
| जम्बूकाख्यानकम्                                      | ₹-२६            | जिनानां सम्बन्धः 🕽           | **-                                     | भेयांसकुमारसम्बन्धः १६४-६५            |
| जम्बूस्वामिचरितम्                                    | ₹₹4             | महिपाहरणम्                   | 64                                      | पर्वभवसम्बन्धः १६५-७८                 |
| ,, पूर्वभवचरितम्                                     | २९५-९६          | IN MICH.                     | 8-4                                     | सगरचाऋतत्पुत्र-।                      |
| जिनदासोदाहरणम्<br>जिनपालिताहरणम्                     | 29 <b>६</b> –90 | <b>मृगध्वजचरितम्</b>         | 366-B6                                  | सम्बन्धः ।                            |
|                                                      | # B             | 11 6                         | 304-06                                  | (सरक्रमार्यक्रवास्त्र)                |
| श्रिपृष्ठवासु देवसम्बन्धः                            | \$33-33         |                              | २९५<br>२९४– <b>९</b> ५                  | (तस्यान्धः )                          |
|                                                      | 118             | 1                            | 428-84                                  | ्रेस्याराज्यसम्बद्धाः रह <i>न्</i> रह |
| दशारराजानां पूर्वभवः                                 |                 |                              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | सुभूमचक्रवर्त्तिसम्बन्धः २३५-४०       |
| श्रुवधर्मादिमुनिषद्ग-                                | 89-88           | राहुकबलान्मूक- }<br>सम्बन्धः | 64-66                                   | सुमतिराजकन्यासम्बन्धः ३२७-२८          |
| सम्बन्धः )                                           | w 0 _1= 2       | रिपुदमनाख्यानकम्             | <b>६१-</b> ६४                           | सुमित्राकथानकम् ११५                   |
| धनश्री <b>कथानकम्</b><br>धन्मिल्ल <del>च</del> रितम् |                 | वणिग्हष्टान्तः               | 30                                      | हरिवंशस्थोत्पत्तिः ३५६-५८             |
| वाम्भक्षयारतम्                                       | 40-04           | And a set of the desired     |                                         |                                       |

## परिशिष्टं षष्ठम् वसुदेवहिण्ड्यन्तर्गतानि चार्चिकादिविशिष्टस्थलानि ।

| किम् ?                                     | पत्रम् | किम् ?                                   | पन्नम् |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| अणुत्रतानां गुणदोषाः                       | २९४    | परलोकास्तित्वस्य सिद्धिः                 | ११५    |
| <b>अथर्वेद्</b> स्योत्पत्तिः               | १५१    | पिष्पछादस्योत्पत्तिः                     | १५१    |
| अनार्थवेदानामुत्पत्तिः                     | १८५    | पुरुषाणां भेदाः                          | १०१    |
| <b>अष्टापदतीर्थस्यो</b> त्पत्तिः           | ३०१    | प्रकृतिपुरुषविचारः                       | ३६०    |
| आर्थवेदानामुत्पत्तिः                       | १८३    | महात्रवानां खरूपम्                       | २६७    |
| कोटिशिडोत्पत्तिः                           | ३४८    | मांसभक्षणे गुणदोषविषयकं )                | २५९    |
| गणिकानागुत्पत्तिः                          | १०३    | चार्चिकम् ∫                              | 773    |
| गीततृत्याऽऽभूषणकामादीनां }<br>दुःखावहत्वम् | १६६    | माहणानां ( ब्राह्मणानां ? )<br>उत्पत्तिः | १८३    |
| विक्मारीविहित ऋषमजिन-                      | •••    | वनस्पती जीवसिद्धिः                       | २६७    |
| जन्ममहोत्सवः                               | १५९    | विष्णुगीतिकाया चत्पत्तिः                 | १२८    |
| <b>धनुर्वेदस्यो</b> त्पत्तिः               | २०२    | सिद्धगण्डिकाः                            | ३०१    |
| नरकस्तरपम्                                 | २७०    | <b>इ</b> रिवंशस्योत्पत्तिः               | ३५६    |

# श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरत्नमालायामचाविध मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| <b>अन्यनास</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मृत्यम्.       | ग्रन्थनाम.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | DEGR     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| × १ समवसरणस्तवः सावसृरिकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | V24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | मुख्यम्. |
| × २ श्रुष्ठकभवाविल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- 1</b> -0  | ×२८ सम्बन्तको सुदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 0-15-0   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ×२९ श्राद्धगुणविवरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _0                   | 1- 0-0   |
| प्रकरणम् सावच्रिकम् × ३ डोकनालिद्वाप्तिंशिका सटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ग्टीकम्</b>       | 0-35-0   |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0- 5-0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>बुबोधिका</b> ख्यय |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0- 1-0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मास्ययोपेतम          | ( 0- 0-0 |
| × ५ काजससतिका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | the state of the s | न्रटीकम्             | 4- 0-0   |
| प्रकरणस् सावचूरिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | ×३३ उपदेशसप्ततिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 0-33-0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0- 1-0         | ×१४ कुमारपाळ्प्रवन्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1- 0-0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ×३५ आचारोपदेशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 0- 1-0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e- 2-0         | ×३६ रोहिण्यक्षोकचन्त्रकथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 0- 5-0   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0- 5-0         | ×३७ गुरुगुणषद्त्रिशत्षद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>%</b> -           |          |
| Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-35-0         | शिकाकुछकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सटीकम्               | 0-10-0   |
| ×११ विचारपञ्चाशिका सटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0- 5-0         | ×३८ ज्ञामसारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सटीकः                | 1- 4-0   |
| ×१२ बन्धपद्त्रिंशिका सटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0- 5-0         | ३९ समयसारप्रकरणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सटीकम्               | 4-10-0   |
| ×१३ परमाणुखण्डषद्भिशिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | ×४० सुकृतसागरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 0-86-0   |
| पुद्रकषद्त्रिशिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ×४१ धन्मिल्लकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 0- 4-0   |
| निगोद्षद्त्रिंशिका च सटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0- 3-0         | ४२ प्रतिमाशतकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सदीकम्               | 0-6-0    |
| ×१४ श्रावकवतभङ्ग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | ×४३ धन्यकथानकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 0- 2-0   |
| प्रकरणम् सावचूरिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0- 2-0         | ×४४ चतुर्विशतिजिनस्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | संब्रहः              | 0- 4-0   |
| ×१५ देववन्दनादिभाष्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ×४५ रौहिणेयकथानकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 0- 7-0   |
| त्रयं सावच्रिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o- 4-0         | ×४६ कघुक्षेत्रसमासप्रकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गं सटीकम्            | 3- 0-0   |
| ×१६ सिद्धपञ्चाशिका सेटीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0- 7-0         | ×४७ वृहत्संग्रहणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सटीका                | 3- 6-0   |
| १७ अक्षायउंछकुछकं सावच्रिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0- 2-0         | ×४८ आद्विवि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सटीका                | 2- 0-0   |
| १८ विचारसप्ततिका सावचूरिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0- 3-0         | ×४९ पद्दर्शनसमुख्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सटीकः                | £- 0-0   |
| १९ अस्पबहुत्वगर्भितं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | ×५० पद्मसंग्रहपूर्वार्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सटीकम्               | ₹- 6-0   |
| महावीरस्तवनं सावचृरिकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0- 2-0         | ×५१ सुकृतसंकीर्तनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 0- 6-0   |
| २० पञ्चसूत्रं सटीकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o- <b>Q</b> -0 | ×५२ चत्वारः प्राचीनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |
| २१ जम्बूस्वामिचरित्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-8-0          | कर्मप्रन्थाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सटीकाः               | 2- 6-0   |
| २२ रेक्सपाकनुषकथानकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0-4-0          | ×५३ सम्बोधसप्ततिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सटीका                | 0- 1-0   |
| २३ स्करकावली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0- 8-0         | ×५४ कुबलयमालाकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 1- 6-0   |
| २४ मेचवृतसमस्यालेखः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0- 8-0         | ५५ सामाचारीप्रकरणं अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ाराधक-               |          |
| २५ चेतोवूतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0- 8-0         | विराधकचतुर्भङ्गी च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सटीका                | 0- 6-0   |
| ×२६ पर्युषणाष्टाहिकाच्यास्यानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a- 4-0         | ५६ करुणावज्रायुधनाडक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | म्                   | 0- 8-0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0- E-0         | ×५७ कुमारपाकमहाकाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 0- 6-0   |
| And the control of the state of | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |

| प्रम्थनाम.                             | भूस्यम्.      | भन्धनामः                                              | मुस्यम्        |  |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|--|
| ५८ महावीरचरियम्                        | 1- 0-0        | ६८ सप्ततिशतस्थानकः                                    |                |  |
| ५९ कौ मुदीमित्रानम्दं नाटकम्           | o- 4-0        | प्रकरणं सटीकम्                                        | 1- 0-0         |  |
| ६० प्रवृद्धरोहिणेयनाटकम्               | 0- 4-0        | ६९ चेड्यवंदणमहाभासं छायाटिप्य-<br>णीयुत्तम्           | 3-33-0         |  |
| ६३ धर्माम्युद्यनाटकं )<br>स्कावली च    | 0- 8-0        |                                                       | 0- 2-0         |  |
| ६२ पञ्चनिर्भन्यीप्रकरणस् सटीकस्        | o- E-o        | x७१ कस्पश्चनं किरणावछीटीकोपेतम्                       |                |  |
| ६३ रयणसेहरीकदा                         | 0- 4-0        | ७२ योगदर्शनं योगविशिका च सटीका ७३ सण्डकप्रकरणं सटीकस् |                |  |
| १४ सिद्धप्राम्हतं सटीकस्               | 0-90-0        | ७४ देवेन्द्रनरकेन्द्रप्रकरणं सटीकम्                   |                |  |
| ६५ - वामप्रदीपः                        | <b>?- 0-0</b> | ७५ चन्द्रवीरश्चमा-धर्मधन-सिद्धदृत्तक-                 |                |  |
| ६६ बन्धहेत्द्यप्रिमङ्गीप्रकरणं सटीकम्, |               | पिछ-सुसुसनृपादिमित्रचतुष्ककया                         | 0-11-0         |  |
| जवम्योत्कृष्टपदे एककाछं गुणस्थान-      |               | ७६ जैनसेवदूतकान्यं सटीकम्                             | 5- 0-0         |  |
| केषु चन्धदेतुप्रकरणम्, चतुर्वश्वाधीव-  |               | ७७ आवक्षमंविधिप्रकरणं सटीकम्                          | 0- 6-0         |  |
| स्थानेषु जधन्योत्हृष्टपदे युगपद्मन्ध-  |               | ७८ गुरुतस्वविनिश्चयः सटीकः                            | <b>1</b> - 0-0 |  |
| हेतुप्रकरणं सटीकम् बन्धोदयस            | त्ता-         | ७९ ऐंद्रस्तुतिचतुर्विशतिका सटीका                      | 0- 8-0         |  |
| प्रकरणं च सटीकम्                       | 0-10-0        | ८० वसुंदेवहिण्डीप्रथमभागः                             | R- 6-0         |  |
| ६७ भर्मपरीक्षा जिनमण्डनीया             | 1- 0-0        | ८१ वसुदेवहिण्डीद्वितीयभागः                            | 4- 6-0         |  |

## श्रीआत्मानन्द्-जैनग्रन्थरत्नमालायां मुद्यमाणा ग्रन्थाः।

वसुदेवहिण्डीतृतीयभागः वृहत्कस्पसूत्रं सटीकम् [ पीटिका ]

सटीकाः चत्वारः नम्यक्मेंग्रन्थाः ष्ट्रहत्कस्पसूत्रं सटीकम् द्वितीयो विभागः